## धातुप्रत्ययालोकः धात्वर्थचन्द्रिका च

प्रणेता डॉ० गोपराजु रामा अध्यक्ष, साहित्य विभाग गंङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद

राजन् प्रकाशन, इलाहाबाद 1995



## धातुप्रत्ययालोकः धात्वर्धचन्द्रिका च

प्रणेता

डॉ॰ गोपराजु रामा अध्यक्ष, साहित्य विभाग गंङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद

राजन् प्रकाशन, इलाहाबाद 1995 धातुप्रत्ययालोकः — धात्वर्थचन्द्रिका च

Dhatupratyayalokah—Dhatvartha Chandrika Ca.

#### Published by:

Mr. G. V. P. Rajan C/o Dr. G. Rama, Reader G. N. Jha K. S. Vidyapeetha Azad Park, Allahabad-2 Pin - 211 002

First Edition: 250 cpoies

© Author

Price Rs. 120 Foreign \$ 10

Composed & Printed at:
Prayagraj Computers
13, Motilal Nehru Road
Allahabad - 2
Ph.: 600592

# DEDICATED TO MY FATHER late G. RAJANNA

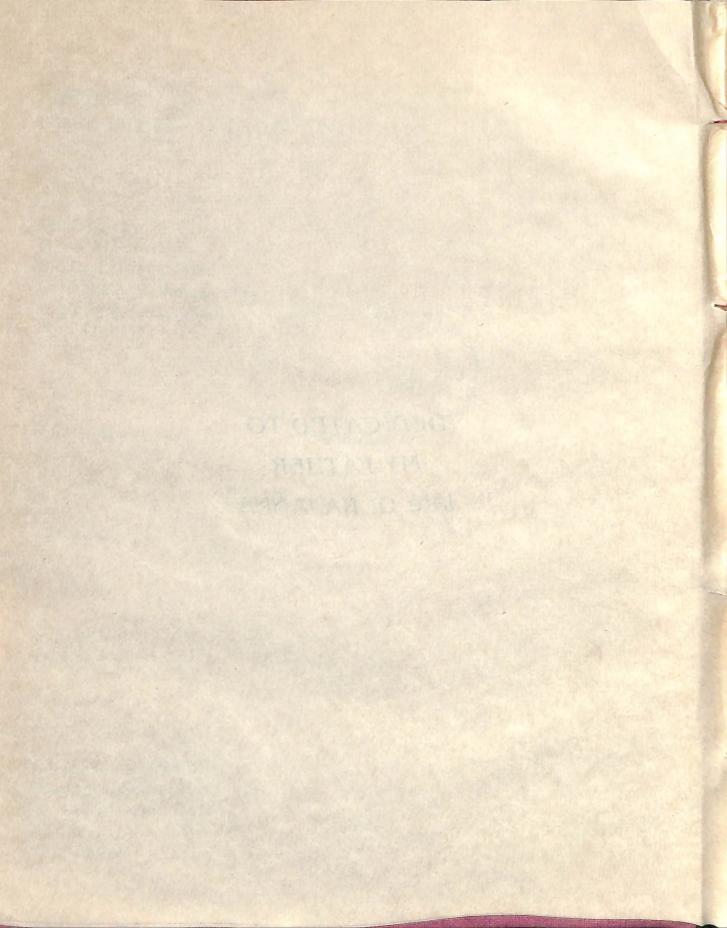

#### INTRODUCTION

Panini in the course of his Ashtadhyayee reads nearly two thousand धातुs Subsequently he reads different suffixes (प्रत्ययs) to each धातु, all spread over the Asthadhyayee. Each धातु carries more than one suffix but they were not read at one place. They were read at different places in different senses and contexts.

The aim of this venture is to project the real picture, as to which धातु carries as how many suffixes and in what senses. All of those suffixes are culled together and are arranged as per their context of sense.

The धातुs are arranged in the alphabatical order. All the suffixes are given under each धातु followed by its forms, rules and their number in the सिद्धान्तकौमुदी. In the second part of the text all the धातुs are arranged in their regular order of the सिद्धान्तकौमुदी. Alphabatical order is not adopted. They were classified under different heads of their senses. One can find at one place as to how many धातुs are read in a single sense. In the former text I have taken the उणादि प्रत्ययs to count, since Panini gave credence to उणादिs with the सूत्र 'उणादयो बहुलम्' They were abbreviated as 'उ' The main aim of the text is that one can find all the suffixes of each धातु at one place with their forms.

Proper care is taken in providing the number of each सूत्र. The number of सूत्र differ from edition to edition. However all such references here pertain to the edition of the सिद्धान्तकौमुदी with the तत्त्वबोधिनी commentary, Chowkhambha Sanskrit Pratishthan, Varanasi (Reprint edition 1985).

I owe much to Dr. G. C. Tripathi, Principal, G. N. Jha, K. S. Vidyapeetha, Allahabad, who provided me some valuable suggesitons while and in preparing the text. I thank Dr. Banamali Biswal, Dr. V. N. Giri and Dr. Ramesh Chandra Hota, my colleagues who encouraged me to bring out this text at the earliest.

Draw backs are bound to be there which escaped my attention and as well something might be missing which requires much to be desired. I request the learned scholars to crave in their indulgance and bring them to my attention so that the subsquent edition might be a comprehensive one.

31-12-1995

Goparaju Rama Head of the Department, "Sahitya' G. N. Jha, K. S. Vidyapeetha Allahabad

A CONTROL OF THE CONT

Lance to Common service of an Benefit 194 Miletin

to the common of the common of

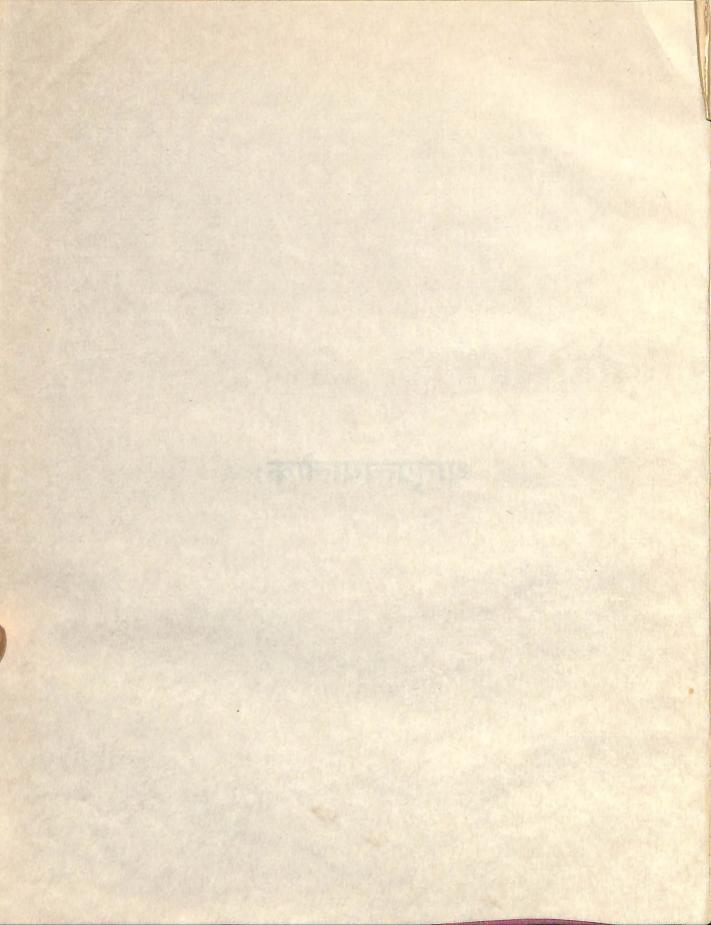

### श्री:

| अकि लक्षणे-अङ्कते 1-68      |                   |                                                                                                                          |       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| उरच्                        | अङ्कुर:           | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चंक्यङ्किभ्य<br>उरच्                                                                                  | 40 उ  |
| अगि गतौ-अङ्गति 1-88<br>उलिः | अङ्गुलि:          | ऋतन्यञ्चि-वन्यञ्चर्पि-मद्यत्यंगि-<br>कृयु कृशिभ्यः-कित्वच्-यतुच्-<br>अलिच्-इष्टुच्-इष्टज्-इसन्-स्यिन-<br>धिनुल्यसासानुकः | 450 ভ |
| नि+नलोप:                    | अग्नि:            | अङ्गेर्नलोपश्च                                                                                                           | 499 ਤ |
| असिप्रत्यय:+इरुडागम:        | अङ्गिराः          | अङ्गतेरसिरिरुडागमश्च                                                                                                     | 685 उ |
| रन् निपात:                  | अग्रम्            | अङ्गेर्नलोपश्च                                                                                                           | 499   |
| आरन्                        | अङ्गार:           | अङ्गि-मदि-मन्दिभ्य आरन्                                                                                                  | 421 उ |
| अज गतिक्षेपणयोः अजति        | 1-139             |                                                                                                                          |       |
| इनच्                        | अजिनम्            | अजेरजच                                                                                                                   | 215 उ |
| नः + अजेर्वीः               | वेन:              | घा-पृ-वस्यज्यतिभ्यो न:                                                                                                   | 286 उ |
| इत् + वीभाव:                | वेन्ना नदी        | वनेरिच्चोपधायाः                                                                                                          | 295 उ |
| नित् वीभाव:                 | वेणु:             | अजि-वृ-रीभ्यो नित्                                                                                                       | 325 उ |
| कन् + दीर्घ: + वीभाव:       | वीक:              | अजि-यु-धु-नीभ्यो दीर्धश्च                                                                                                | 334 उ |
| उनन् + वीभावः               | वयुनं देवमन्दिरम् | अजि-यमि-शोङ्भ्यश्च                                                                                                       | 348 उ |
| क्यप्                       | समज्या सभा        | संज्ञायां समजनि षदि निपत-मन-                                                                                             |       |
|                             |                   | वि-दु-षुञ्-शीङ् भृञिण: 3276-<br>3-3-99                                                                                   |       |
| करच्                        | अजिरमंगणम्        | अजिर-शिशिर-शिथिल-स्थिर-                                                                                                  |       |
|                             |                   | स्फिर-स्थिवर-खिदरा:                                                                                                      | 56 उ  |
| अञ्च विशेषणे अञ्चयति-ते     | 10-207            |                                                                                                                          |       |
| घञ                          |                   | उदङ्कोऽनुदके 3302-3-3-123                                                                                                |       |
| कुः                         |                   | अञ्च्यञ्जि-युजि-भृजिभ्यः कुश्च                                                                                           | 665 उ |
| 9                           | 41                |                                                                                                                          |       |

|                                |                   | 22                                  |        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| अञ्जू व्यक्ति-म्रक्ष्ण कान्ति- | _                 |                                     |        |
| क्त्वा (ऊदित्वात् वेट्)        | अञ्जित्वा         | झलादाविति वाच्यम् (वार्तिकम्)       | 580 वा |
| _                              | अङ्कित्वा         |                                     |        |
| अलिच्                          | अञ्जलि:           | ऋतन्यञ्जिवन्यञ्ज्यर्पि-मद्यत्यंगि-  |        |
|                                |                   | कु-यु-कृशिभ्यः कितच्-यतुज्-         |        |
|                                |                   | अलिच्-इष्टुज्-इष्टज्-इसन्-स्य-      |        |
|                                |                   | नि-यि-नुल्य सासानुकः                | 450 उ  |
| क्तः                           | अक्तम्            | अञ्जि-ध-सिभ्यः क्तः                 | 386 उ  |
| असुन्                          | कर्काश्चान्तादेश: | अञ्ज्यञ्जि-युजि भुजिभ्यः कुश्च      | 665 उ  |
|                                | अङ्गः पक्षी       |                                     |        |
| इष्टच्                         | अञ्जिको भानुः     | ऋतन्यञ्जिवन्यञ्ज्यपि मद्यत्यंगि-कृ- |        |
|                                |                   | यु-कृशिभ्य: कत्निच्-यतुज्-          |        |
|                                |                   | अलिज्–इष्टज्–इप्टज्–इसन्–स्य–       |        |
|                                |                   | नि-धिनु-ल्यसासानुकः                 | 450 उ  |
| अत सातत्यगमने-अतित 1-          | -31               |                                     |        |
| नः                             | अल: आदित्य:       | धा-पृ-वस्य-ज्यतिभ्यो नः             | 293 उ  |
| किन्                           | अत्कः             | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्यः       | 2,0    |
| 147 [                          | ्रार्चा.          |                                     | 323 उ  |
| इणि:                           | आति: पक्षी        | अज्यतिभ्यांच                        | 580 उ  |
| · ·                            |                   |                                     | 581 उ  |
| पादशब्दे उपपदे इण्             | पदाति:            | पादेच सातिभ्यां मनिन् मनिणौ         | 602 उ  |
| मनिण्                          | आत्मा             | अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-             | 002 3  |
| असच्                           | अतसो वायुरात्मा   | लभि-नभि-तपि-पति-पनि-पणि-            |        |
|                                |                   | महिभ्योऽसच्                         | 404 उ  |
|                                | 275767            | ऋतन्यञ्चि वन्यञ्च्यपिमद्यत्यंगि-कु- | 404 0  |
| अतिन्                          | अतिथि:            | ऋतन्याञ्च वन्यञ्चारमञ्जू            |        |
|                                |                   | यु-कृशिभ्यः कत्निच्-यतुच्-          |        |
|                                |                   | अलिच्-इष्टुच्-इष्टजिसन्-स्यनि-      | 450 7  |
|                                |                   | धिनुल्यसासानुकः                     | 450 उ  |
| अण प्राणने-अण्यते 4-64         |                   |                                     |        |
| ऊ: (डश्च)                      | आडू:              | अणोडश्च                             | 89 उ   |
|                                |                   |                                     |        |

|                          |                 | ·                                     |       |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------|
| अद भक्षणे=अत्ति 2-1      |                 |                                       |       |
| अप्                      | अद:             | उपसर्गेऽद: 3235/3-3-59                |       |
| घञ्                      | प्रघस:, विघस:   |                                       |       |
| जुडागम: + असुन् + धादेश: | : अन्धोऽन्नम्   | अदेर्नुम् धौच                         | 655 उ |
| अप्                      | नियस: °         |                                       |       |
| ण:                       | न्याद:          | नौ ण च 3237/3.3.60                    |       |
| अनि:                     | अद्मनि: अग्नि:  | अदेर्मुट्च                            | 270 ਤ |
| अप्                      | आमात्           | अदोऽनन्ने 3.2.68                      |       |
| मुट्                     | अद्मनिरग्नि:    | अदेर्मुट्च                            | 270 ভ |
| गन्                      | अद्ग:           | गन्-गम्यद्यो:                         | 128 ব |
| क्रिन्                   | अद्रि:          | अदि-शदि-भू-शुभिभ्य: क्रिन्            | 514 उ |
| त्रिनि:                  | अत्री           | अदेस्त्रिनिश्च चात्रिप्               | 517 उ |
| विट्                     | क्रव्यात्       | अदेर्विट्                             | 262 उ |
| क्कनिप्                  | अध्वा मार्ग:    |                                       |       |
| अदि बन्धने-अन्दति 1-50   |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
| कः (निपातः)              | अन्दूर्बन्धनम्  | अन्दू-हम्भू-जम्बू-कफेलू-              |       |
|                          |                 | कर्कन्धू-दिधिषू:                      | 96 उ  |
| अन प्राणने=अनिति=अन्यते  | 2-63, 4-64      |                                       |       |
| ईकन् (कित्)              | अनीकम्          | अनिहृषिभ्यां किच्च                    | 465   |
| इलच्                     | अनिल:           | सलि कल्यनि-महि-भडि-भण्डि-             | ,,,,  |
| •                        |                 | शण्डि पिण्डि-तुण्डि-कुकिभृभ्य         |       |
| •                        |                 | इलच्                                  | 57 उ  |
| प्रपूर्व: + अनप्राणने    | प्राणन्तो वायु: | रुहि-नन्दि-जीवि-प्राणिभ्य:            |       |
| ·                        |                 | षिदाशिषि                              | 414 उ |
| न प्रत्ययः + नित्        | अन्तमोदन:       |                                       |       |
| अथ:                      | प्रणयो बलवान्   | शीङ्-शपि-रु-गमि-वचि-                  |       |
|                          |                 | प्राणिभ्य:अथ:                         | 400 उ |
| आशिषि षित्               | प्रणन्तो वायु:  | रुहि-नन्दि-जीवि-प्राणिभ्य:            |       |
|                          |                 | -षिदाशिषि                             | 414 उ |
|                          |                 |                                       |       |

| अम गतिशब्द संभक्तिषु-अ              | <del>ਸ਼ਹਿ</del> 1–21 <i>1</i> |                                                    |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| अने गातराष्ट्र समातापु-अ<br>ष्टिपच् | नारा 1-314<br>आमिषम्          | अमेर्दीर्घश्च                                      | 49 उ                           |
| रक्                                 | आम्रम्                        | अमितम्योदीर्घश्च                                   | 183 उ                          |
| ्र<br>क्य:                          | आन्त्रम्                      | अमि-चिमि-दिशि-सिभ्यः क्त्रः                        | 613                            |
| अम:                                 | कलम:                          | कलिकद्योरमः                                        | 533                            |
| <b>इ</b> त्र <b>:</b>               | अमित्रः शत्रुः                |                                                    | 623                            |
| असुन् + हुगागमश्च                   | अंह:                          | अमेर्हुक्च                                         | 662 उ                          |
| अत्रन्                              |                               | अमि-नक्षि-यजि-वधि                                  |                                |
|                                     |                               | पतिभ्योऽत्रन्                                      | 392 उ                          |
| तन्                                 | अन्त:                         | हसि-मृ-ग्रि-ण्वा-ऽमिद मि-लू-                       |                                |
| • .                                 |                               | पू-धुर्विभ्यस्तन्                                  | 373 ਤ                          |
| अनि:                                | अमनिर्गति:                    | अर्ति-सृ-धृ-धम्य-स्यश्व-वि-                        |                                |
| •                                   |                               | तृभ्योऽनि:                                         | 267 उ                          |
| अर्च पूजायाम्=अर्चति 1-1            | <b>20</b> अर्चयति 10-1        | 222                                                |                                |
| इसि:                                |                               | -52<br>अर्चि-शुचि-हु-सृपि-छादि-                    |                                |
| शत•                                 | <b>બાવ:</b> જ્યાલા            | अपि-शाप-हु शाप अप<br>छर्दिभ्य इसि:                 | 273 उ                          |
| ⊐r.                                 | अर्चित:                       | छादम्य शसः<br>मतिबुद्धिपूजार्धेभ्यश्च 3089/3.2.188 | <b>-</b> / <b>-</b> / <b>-</b> |
| कः                                  | अर्कः                         | कृ-दा-धा-रा-चि-कलिभ्यः कः                          | 327 उ                          |
| <b>क</b> :                          | •                             | कृ-दा-धा-रा-। य-पगरा । १                           | 32, 0                          |
| अर्ह पूजायाम्-अर्हति 1-49           | 2                             |                                                    |                                |
| अंच्                                | पूजार्हा ब्राह्मणी            | अर्ह: 2926 / 3.2.12                                |                                |
| शतृ                                 | अर्हन्                        | अर्ह: प्रशंसायाम् ३११३ / ३.२.१३३                   |                                |
| अणोपवाद:                            | अर्ह:                         | अर्ह <b>:</b> 2926 / 3-2.12                        |                                |
| अश भोजने=अश्राति 9-54               |                               | ·                                                  |                                |
| अनि:                                | अशनि:                         | अर्ति-सृ-धृ-धम्य-श्य-वितृभ्योऽनि:                  | 267 इ                          |
| लश्य उनन्                           | लशुन:                         | अशेर्लशश्च                                         | 344 उ                          |
| <b>उ</b> ण्                         | अश्रुते आशु                   | कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-                              |                                |
| ,                                   | 9 9                           | साध्यशूभ्य उण्                                     | 1 उ                            |
| अशुङ् व्याप्तौ संघातेच अशुं         | a =_10                        |                                                    |                                |
| मिनन्                               | त <b>५- १८</b><br>अश्मा       | अशिशिकभ्यां धन्दिस                                 | 596 उ                          |
| ना । ग्री                           | जरन।<br>-                     | आराशाकम्या पःपः                                    |                                |

| क्वन्                    | <b>अ</b> श्व:   | अशू-प्रुवि-लटि-कणि-खटि-                  |       |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| ·                        |                 | विशिभ्यः क्वन्                           | 157 उ |
| उण्                      | अश्रुते आशु     | कृ-पा-वा-जि-मि-स्वदि-                    |       |
|                          | शीघ्रम्         | साध्यशुभ्य उण्                           | 1 उ   |
| स:                       | अक्ष:           | अशेर्देवने युट्च                         | 640   |
| उरन्                     | श्वसुर:         | शावरेरासौ                                | 47 उ  |
| कनिन् (तुट्)             | अष्ट            | सप्यशुभ्यां तुट्च                        | 163 उ |
| क्सनः                    | अक्ष्णमखण्डम्   | c, c,                                    | 304 उ |
| सर:                      | अक्षरम्         | अशे: सर:                                 | 357 उ |
| ष्ट्रन्                  | आष्ट्रमाकाशम्   | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यसां             |       |
|                          | · ·             | वृद्धिश्च                                | 609 उ |
| युच् + रशादेश:           | रशना कांची      | अशेरशच                                   | 243 उ |
| असु क्षेपणे=अस्यति 4-99  |                 |                                          |       |
| क्थिन्                   | अस्थि           | असिञ्जिभ्यां क्थिन्                      | 442 उ |
| णमुल्                    | द्व्यहात्यासगाः | अस्यति तृषो: क्रियान्तरे कालेषु          |       |
| 3.7                      | पाययति          | 3379 / 3-4-97                            |       |
| सावुपपदे ऋन्             | स्वसा           | सुञ्यसेर्ऋन्                             | 253 उ |
| उरन्                     | असुर:           | असेरुरन्                                 | 45 उ  |
| मदिक्                    | अस्मत्          | युष्यसिभ्यां मदिक्                       | 144 3 |
| सोपसर्ग: + असि:          | सुयशाः          | मिथुनेऽसि: पूर्ववच्च                     | 672 उ |
| इप्रत्यय:                | असि:            | खनि-कष्यज्य-सि-वसि-वनि-                  |       |
| ZXX 1 14                 |                 | सनि-ध्वनि-ग्रन्थि-चलिभ्यश्च              | 589   |
| 2=                       |                 |                                          |       |
| अदि बन्धने अन्दित 1-50   |                 |                                          |       |
| अन्दूः (निपातः)          | अन्दू:          | अन्दू-दृम्भू-जम्बू-कफेलू-                | 04.7  |
|                          |                 | कर्कन्धू-दिधिषू:                         | 96 उ  |
| अल भूषण पर्याप्त वारणेषु | अलति 1-345      |                                          |       |
| इ: ∶                     | अलि:            | अच इ:                                    | 588 उ |
| अचि गतौ याचने च अञ्चित   | त-अञ्चते 1-604  |                                          |       |
| उ:                       | अचू:            | कुत्वं (नावचे:)                          | 17 उ  |
|                          | . ¢.            | 3. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | 17 3  |

| अवं रक्षणे अवति 1-39            | 6                  |                                                          |                 |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| दन्नन्तः निपातः                 | अब्द:              | अब्दादयश्च                                               | 538 उ           |
| वकारस्य बकारः तुन्              |                    | सि-तनि-गमि-मसि-सच्चवि-धाञ्-                              |                 |
| •                               |                    | कृशिभ्यस्तुन्                                            | 69 उ            |
| इनच्                            | अविनोऽध्वर्यु:     | श्या-स्त्या-हृज्-विभ्यः इन च                             | 204 उ           |
| ष्टिपच्                         | अविष:              | ·                                                        |                 |
| अनि:                            | अविि:              | अति-सृ-धृ-धम्य-स्यश्व-वि-                                |                 |
|                                 |                    | तृभ्योऽनिः                                               | 259 उ           |
| असच्                            | अवसो राजा भानुश्च  | अव्य-वि-चमि-तमि-नमि-रभि-                                 |                 |
| मन् + कित्                      | ऊमं नगरम्          | अवि-सिवि-सि-शुषिभ्यः कित्                                | 141 उ           |
| ईप्रत्यय:                       | अवीर्नारी रजस्वला  | अवि-तॄ-स्तॄ-तन्त्रिभ्य ईः                                | 446 उ           |
| अर्द हिंसायाम् अर्दति-अर्दते    | अर्दयति-अर्दयते १० | 0-255                                                    |                 |
| रक्                             | आर्द्रम्           | अर्देर्दीर्घश्च                                          | 185 उ           |
| ्र<br>अवि शब्दे-अन्वति          | `                  |                                                          |                 |
| आव शब्द-अन्यात<br>ईषन् (निपात:) | अंम्बरीष:          |                                                          |                 |
| मन्                             |                    | अवतेष्टिलोपश्च                                           | 147 उ           |
| क्ल:                            | अम्ब्लो रस:        | मृशक्यविभ्यः क्लः                                        | 558 उ           |
|                                 |                    | 57.4.1.1.1.                                              |                 |
| अर्ज अर्जने=अर्जित 1-134        |                    | ०६ ० — <del>जि</del> मणि–बाधा–                           |                 |
| कु:                             | ऋजुः (ऋजादेशः)     | अर्जि-दृशि-कम्य-मि-पशि-बाधा-                             | 27 उ            |
|                                 |                    | मृजि-पसि-तुक्-धुक्-दीर्धहकाराश्च                         | 476 ਤ           |
| ईषन्+कित्+ऋजादेश:               | ऋजीषं पिष्टपचनम्   | अर्जऋंज च                                                | ,,,,            |
| अस गतिदीप्त्यादानेषु अस         | ति 1-625           | c- <del>-ा</del> ग-इनि-                                  |                 |
| उ:                              | असव: प्राणा:       | श्-स्वृ-स्निहि-त्रप्यसि-वसि-हिन-                         | 10 <del>T</del> |
|                                 |                    | क्लिटि-बन्धि-मनि <sup>भ्यश्च</sup>                       | 10 ਤ            |
| कु:                             | असु:               | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पशि-बाधा-                              | 27 उ            |
|                                 | 7                  | जाज-पृश्त-प्रान्त्र-<br>मृजि-पसि-तुक्-धुक्-दीर्घहकाराश्च | 2/ 3            |
| आप्तृ व्याती-आग्नोति 5-15       |                    |                                                          |                 |
|                                 | प्रापय्य-प्राप्य   | विभाषाप: 3342 / 6.4.57                                   |                 |
| असुन्+ह्रस्व:                   | आप्न: - आप:        |                                                          |                 |
|                                 |                    |                                                          |                 |

कण

एके

मुख्यान्यकेवलाः

कन्

इण-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्यः

330 उ

|     | $\sim$           |
|-----|------------------|
| 7   | L.               |
| - 1 |                  |
|     | $\mathbf{\circ}$ |

| भन्                         | इभ:               | इण: कित्                                   | 441 उ  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|
| तन्                         | एत:               | हसि-मृ-ग्रि-ण-वा-अमि-दमि-                  |        |
|                             |                   | लू-पू-धुर्विभ्यस्तन्                       | 373 उ  |
| तुट्                        | एतत्              | एतेस्तुट्च                                 | 138 उ  |
| इङ्अध्ययने=अधीते 2-39       |                   |                                            |        |
| त्य                         | ं अधीत्य          | षत्वतुकोरसिद्ध: 3336/6-1-46                |        |
| घञ्                         | उपाध्याय:         | इडश्च 1333 / 4.2.112                       |        |
| वा डीष्                     | उपाध्याया-        | अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानम्               | 569 वा |
|                             | उपाध्यायी         | तदन्ताच्च वा डीष्                          |        |
| शत                          | आकृच्छ्रिण कर्तरि | इङ् धार्यो: शतृकृच्छिणि 3110/              |        |
|                             |                   | 3.2.130                                    |        |
| शतृ                         | अधीयन्            | " "                                        |        |
| ञि इन्धी दीप्तौ-इन्धे 7-1   | 1                 |                                            |        |
| क्तः                        | इद्ध:             | ञीत: क्त: 3088/3−2.187                     |        |
| मक्                         | इध्म:             | इषि-युधीन्धि-दसि-श्या-धू-                  |        |
| •                           |                   | सूभ्यो मक्                                 | 150 B  |
| क्रन् (विपूर्वः)            | वीध्रम् विमलम्    | वाविन्धे:                                  | 194 F  |
| इदि परमैश्वर्ये-इन्दति 1-51 |                   |                                            |        |
| कमिन्+नलोपः                 | इदम्              | इन्दे: कमिन् नलोपश्च                       | € 909  |
| रन् निपात:                  | इन्द्र:           | ऋजेन्द्राग्र-वज्र-विप्र-कुव्र-चुव्र क्षुर- |        |
| `                           |                   | खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल-शुक्र-शुक्ल-          |        |
|                             |                   | गौरव-म्रेरामलाः                            | 196 3  |
| इषु इच्छायाम् इच्छति 6-61   |                   |                                            |        |
| क्सुः                       | इक्षु:            | इषे: क्सुः                                 | 445 उ  |
| किरच्                       | इषिरोऽग्नि:       | निष-मिट-मिट-खदि-छिदि-भिदि-                 |        |
|                             |                   | <del>गरित चरित्र-तिमि-मिहि-मुहि-</del>     | ( )    |
|                             |                   | मुचि-रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्यः              |        |
|                             |                   | किरच्<br>-                                 | 54 F   |
| <del></del>                 |                   |                                            |        |
| ईर गतौ कम्पने च ईर्ते 2-8   |                   | ईर्ते: किदिच्च                             | 209 द  |
| इनन्                        | इरिणं शून्यम्     | हतः।यम <i>य</i> न                          |        |

| धातुप्रत्ययालोकः 17       |                  |                                      |               |  |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| क्वनिप् (तुट्च)           | प्रेत्वा         | प्र-ईर-शदोस्तुट्च                    | 566 उ         |  |
| इष आभीक्ष्णये=इष्णाति 6-5 | 6                |                                      |               |  |
| करणे क्तिन्               | इष्टि:           | श्रय-जी-षि-स्तुभ्यः करणे (वार्तिकम्) | 574           |  |
| क्सु:                     | इक्षु:           | इषे: क्सु:                           | 445 उ         |  |
| ल्युट्                    | <b>्अन्वेषणा</b> | इच्छेरनिच्छार्थस्य (वार्तिकम्)       | 575           |  |
|                           | पर्येषणा         | परेर्वा (वार्तिकम्)                  |               |  |
| टि:                       | पर्येष्टि:       | परेष्टि:                             |               |  |
| ईषगतिहिंसादर्शनेषु ईषते   | 1-406            |                                      |               |  |
| ईकन्                      | इषीका            | ईषे: कित् ह्रस्वश्च                  | 469 ड         |  |
| उ: (कित्)                 | ईषु:             | ईषे: किच्च                           | .c, उ<br>13 ਤ |  |
|                           | (ईषते हिनस्तीति  | 1)                                   |               |  |
| मक्                       | इष्म:            | इषि-युधीन्धि-दसि-श्या-धू-सूभ्यो      | 4             |  |
|                           |                  | मक्                                  | 150 उ         |  |
| वन्                       | ईष्व: आचार्य:    | सर्वनिघृण्व-रिष्व-लष्व-शिव-पद्ध-     |               |  |
| •                         |                  | प्रद्वेष्वा अतन्त्रे                 | 159 उ         |  |
| किन् (कित्)               | इषीका शलाका      | इगुपधात् कित्                        | 569 उ         |  |
|                           | ह्रस्व:          |                                      |               |  |
| उक्ष सेचने-उक्षति 1-439   |                  |                                      | •             |  |
| कनि+निपात:                |                  | श्वन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्   |               |  |
|                           |                  | स्रेहन्-मूर्धन्-मूजन्-अर्यमन्-       |               |  |
|                           |                  | विष्वप्सन् परिष्मन्-मातरिश्वन्-      |               |  |
|                           |                  | मघवित्रिति                           | 157 उ         |  |
| उच समवाये-उच्यति 4-114    |                  |                                      |               |  |
| वन्                       | उल्व: गर्भाशय:   | उल्वादयश्च                           | 544 उ         |  |
| उन्दी क्लेदने-उनित्त-7-19 |                  |                                      |               |  |
| स: + कित्                 |                  | उन्दि-गुधि-कुषिभ्यश्च                | 355 उ         |  |
| उ+आदे: इत्                | उनत्तीति इन्दुः  | उन्देरिच्चादे:                       | 12 उ          |  |

| रक्<br>युच् + नलोप:<br>क्रुन्<br>स: + कित् | उन्द्रो जलचर:<br>ओदन:<br>उदकम्<br>उत्स: प्रस्रवणम् | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शिकि-क्षिपि-<br>श्रुदि-सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-<br>श्रिति-वृत्यिजिनी-पदि-मदि-मुदि-<br>खिदि-छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-<br>दिह-दिस-दिभि-वसि-वाशि-रीङ्-<br>हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक्<br>उन्देर्नलोपश्च<br>उदकंच | 178 ਤ<br>244 ਤ<br>206 ਤ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| उष दाहे-ओषति 1-464                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| थन्                                        | ओष्ठ:                                              | उषि-कुषि-गर्तिभ्यः थन्                                                                                                                                                                                                     | 169 उ                   |
| नक्                                        | उष्ण:                                              | इण्-सि-जि-दीङ्-उष्वविभ्यो नक्                                                                                                                                                                                              | 289 उ                   |
| षस्य लः + मुक्प्रत्ययश्च                   | उल्मुकम्                                           | उल्मुकदविहोमिनः                                                                                                                                                                                                            | 371 उ                   |
| 3                                          | ज्वलंदंगारम्                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| कपन्                                       | उषपोवह्निसूर्ययो:                                  | उषि-कुटि-दलि-कचि-खजिभ्यः                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                            |                                                    | कपन्                                                                                                                                                                                                                       | 429 उ                   |
| ष्ट्रन् + कित्                             | उष्ट्र:                                            | उषखनिभ्यां कित्                                                                                                                                                                                                            | 611 उ                   |
| असि:                                       | उष:                                                | उष:कित्                                                                                                                                                                                                                    | 683 उ                   |
| उब्ज आर्जवे-उब्जति 6-20                    | •                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| असुन् (वकारस्य लोपः)                       | ओज:                                                | उब्जेर्बले वलोपश्च                                                                                                                                                                                                         | 641 उ                   |
| ऊर्णुञ् आच्छादने-ऊर्णोति                   | -ऊर्णोति-ऊर्णोति-                                  | -कर्णते 2-32                                                                                                                                                                                                               |                         |
| कु:                                        | ऊरुसिकथ:                                           | ऊर्णोतेर्नुलोपश्च                                                                                                                                                                                                          | 31 उ                    |
| ऋ गतौ=इयर्ति 3-16                          |                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| थक्                                        | निऋत्थ साम                                         | अर्तेर्निरि                                                                                                                                                                                                                | 173 उ                   |
| किल्नच् (यण्)                              | अरितः प्रसतांगलिः                                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                            | 311111                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|                                            |                                                    | कृशिभ्यः कालम् न्यु । इष्ट्च-इष्ट्च-इसन्-स्य-नि-धि-                                                                                                                                                                        |                         |
|                                            |                                                    | तुल्यसासानुकः                                                                                                                                                                                                              | 450 उ                   |
| तु: (कित्)                                 | ऋतु:                                               | अर्तेश्च तुः                                                                                                                                                                                                               | 74 उ                    |
| असानच्+सुडागम: गुणश्च                      | अर्ससानोऽग्नि:                                     | अर्तेर्गुण: सुद्च                                                                                                                                                                                                          | 254 उ                   |

ऋषेर्जातौ

354 उ

ऋक्षोऽद्रिभेद:

| ,शुट् + असुन्           | (व्याधौ) अर्शो                        | व्याधौ शुट्च                                     | 645 उ            |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                         | गुदव्याधिः                            |                                                  | (A) <del>3</del> |
| नुट्                    | अर्ण:, अर्णसी                         | उदके नुट् च                                      | 646 उ            |
| किक गतौ कंकते 1-74      |                                       |                                                  |                  |
| अटन्                    | कंकट:                                 | शकादिभ्योऽटन्                                    | 530 उ            |
| कटे वर्षावरणयोः कटति    | 1-294                                 |                                                  |                  |
| ओलच्                    | कटोल:                                 | कपि-गडि-गण्डि-कटि-पटिभ्य                         |                  |
|                         |                                       | ओलच्                                             | 69 उ             |
| अम्बच्                  | कटम्बो वादित्रम्                      | कृ-कदि-कडि-कटिभ्योऽम्बच्                         | 531 उ            |
| ईरन्                    | कटीर:                                 | कृ-शॄ-पॄ-कटि-पटि-शौटिभ्य ईरन्                    | 478 उ            |
| काकु:                   | कटाकु:                                | कटिकुषिभ्यां काकुः                               | 364 उ            |
| ष्वरच्                  | कट्वरं व्यंजनम्                       | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-                     |                  |
| ·                       |                                       | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-                      |                  |
|                         |                                       | संयद्वरा:                                        | 281 उ            |
| कुटकौटिल्ये-कुदति 6-75  |                                       |                                                  |                  |
| इप्रत्यय:               | कुटि: शाला शरीरंच                     | <sub>य</sub> कृ-गृ-शृ-पृ-कुटि-भिदि <del>-</del>  |                  |
|                         |                                       | छिंदिभ्यश्च                                      | 592 उ            |
| कठ कृच्छुजीवने-कठति     | 1-225                                 |                                                  |                  |
| एरक्                    | कठेर:, कुठेर:                         | पति-कठि-कुठि-गडि-गुडि-                           |                  |
|                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | दंशिभ्य एरक्                                     | 61 उ             |
| ओरन्                    | कठोर:                                 | कठि-चिकभ्यामोरन्                                 | 67 उ             |
| इनच्                    | कठिनम्                                | बहुलमन्यत्रापि                                   | 190 उ            |
| काकु:                   | कठाकुः                                | कठिकुषिभ्यां काकुः                               | 364 उ            |
| कुठि कृच्छुजीवने-कुण्ठि | ते 1-234                              |                                                  |                  |
| इलच्                    | कुठिल:                                |                                                  |                  |
|                         | 3,10(1)                               |                                                  |                  |
| कथ वाक्यपूर्वन्थ कथ्यात | 2 - 2 - 2 - 2                         |                                                  |                  |
|                         | ा-ते 10-276                           | िन पनि क्षि क्र <u>िल</u> -सर्नेश                |                  |
| अङ् (युचोपवादः)         | ा-ते 10-276<br>कथा                    | चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि-चर्चश्च<br>3282 / 3.3.105 |                  |

| कत्थ श्राघायाम्-कत्थते 1-30     |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | ण् वौकष-लस-कत्थ-स्रम्भाः                         |
| कडि भेदने-कण्डयति-ते 10-49      |                                                  |
| कित् काण्डम् क्वा               | देभ्यः कित् 120 उ                                |
| कण निमीलने-कणयति-ते 10-148      |                                                  |
| उकण् काणूकः काकः मृक            | णिभ्यामूकोकणौ 423 उ                              |
| ईचि: कणीचि: मृक                 | णिभ्यामीचि: 519 उ                                |
| कठि शोके=कण्ठते 1/163           |                                                  |
| ओरन् कठोर: कटि                  | उचिकभ्यामोरन् 67 उ                               |
| कच बन्धने-कचते-1-101            |                                                  |
| कपन् कचपं शाकपत्रम् उिष         | -कुटि-दलि-कचि-खजिभ्य:                            |
| कप                              |                                                  |
| कड मदे-कडित 1-249               |                                                  |
| अम्बच् कडम्बोऽग्र भागः कृ-व     | कडि-कदि-कटिभ्योऽम्बच् 531 उ                      |
| कण गतौ शब्दार्थ: कणित 1-539     |                                                  |
| ठ: कमठ: कमे                     | रह: 105 उ                                        |
|                                 | णिभ्यामीचि: 519 उ                                |
|                                 | -प्लुषि-लटि-कणि-खटि-                             |
|                                 | १भ्यः क्वन् 157 उ                                |
| ·                               | पुल्योः किन्दच् 534 उ                            |
|                                 | ण: कङ्कणश्च 466 उ                                |
| कर्द कुत्सिते शब्दे-कर्दते 1-48 | ν                                                |
|                                 | ाकर्द्योरम: 533 उ                                |
| कपि चलने=कम्पते 1-261           |                                                  |
| `                               | -गडि-गण्डि-कटि-पटिभ्य                            |
| ओल                              |                                                  |
|                                 | -विशि-विडि-मृणि-कुलि-<br>-पिल-पिचभ्य कालन् 115 उ |
|                                 | कम्प्योर्नलोपश्च 593 उ                           |

| ·                        | _                |                                       |          |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| कमु कान्तौ-कामयते 1-302  | 2                |                                       |          |
| अठ:                      | कमठ:             | कमेरठ:                                | 105 ਤ    |
| इलच् (पश्चल:)            | कपिल:            | कमे: पश्च                             | 58 उ     |
| सः                       | कंसोऽस्त्री पान  | वॄ-तॄ-वदि-हनि-कमि-कषिभ्यः सः          | 342 उ    |
|                          | भाजनम्           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
| अर:                      | कमरः कामुकः      | अर्ति-कमि-भ्रमि-चमि-देवि-             |          |
|                          |                  | वासिभ्यश्चित्                         | 419 उ    |
| कु:                      | कन्तुः           | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पशि-बाधा-           | <b>-</b> |
|                          | •                | मृजि–पशि–तुक्–धुक्–दीर्घ हकाराश्च     | 27 उ     |
| कबृ वर्णे-कवते 1-264     | •                |                                       |          |
| ओतच् (पश्च)              | कपोत:            | कबेरोतच् पश्च                         | 65 उ     |
| तु:                      | कन्तु:           | कमि-मनि-जनि-गा-भा-या-                 |          |
|                          |                  | हिभ्यश्च                              | 75 उ     |
| कदि आह्वाने रोदनेच कन्द  | ति 1-58          |                                       |          |
| अम्बच्                   | कदम्बः           | कृ-कदि-कडि-कटिभ्योऽम्बच्              | 531 उ    |
| अम्बच् + नित्            | कादम्बः          | कदेर्नित् पक्षिणि                     | 532 उ    |
| कनी दीप्तिकान्तिगतिषु कन | ति–1.311         |                                       | •        |
| यक्                      | कन्या            | अध्यादय: यगन्ताः                      | 561 उ    |
| कल गतौ संख्यानेच कलय     | ति-ते 10.290     | C 0-                                  |          |
| इलच्                     | कलिल:            | सिल-कल्यनि-मिह-भिड-भिण्ड-             |          |
|                          |                  | शण्डि-पिण्डि-तुण्डि-कुकि-भूभ्य        |          |
|                          |                  | ਵਕਜ                                   | 57 उ     |
| क:                       | कल्कः पापाराधे   | कृ-दा-धा-रार्चि-कलिभ्यः कः            | 327 उ    |
| फंक् अकारस्योकार:        | कुल्फ: शरीरावयवो | कलिगलिभ्यां फगस्योच्च                 | 714 उ    |
| •                        | रोगश्च           |                                       |          |
| कल क्षेपे-कलयति-ते 10-   | -72              | at A-a-                               |          |
| अभच्                     | कलभ:             | क्-शृ-शलि-कलि-गर्दिभ्योऽभच्           | 409 उ    |
| कल उपदेशे कलयति-ते 1     | 0-204            |                                       | F/7 =    |
| इन्                      | कलि:             | सर्वघातुभ्यः इन्                      | 567 उ    |

| काशृ शब्दकुत्सयाम्-कास   | ते-1-414            |                                    |       |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|
| आरन्                     | कासार:              | तुषारादयश्च                        | 419 उ |
| किल श्वैत्यक्रीडनयोः किल | ति-6.63             |                                    |       |
| ष्टिपच्                  | किल्बिषम्           | किलेर्बुक्च, चकारात् ष्टिपच्       | 53 उ  |
| इन्                      | केलि:               | सर्वधातुभ्य: इन्                   | 567 उ |
| काश्ट दीप्तौ-काशते 1-430 |                     |                                    |       |
| कथन्                     | काष्ठम्             | हनि-कुषि-नरिकाशिभ्यः कथन्          | 167 ਤ |
| कु शब्दे=कौति 2-35       |                     |                                    |       |
| अरन्                     | कवर:                | कोररन्                             | 604 उ |
| अरु:                     | कटरुर्वस्त्रगृहम्   |                                    | 529 उ |
| अस:                      | क्रस:               |                                    |       |
| चट् + दीर्धः             | कूची चित्रलेखा      | कुवश्चट् दीर्घश्च                  | 540 उ |
| उलच्                     | कुकूलम्             | खर्जिपिंजादिभ्य ऊरोलचौ             | 539 उ |
| प: + कित्                | कूप: (कुवन्ति       | कुयुभ्यां च                        | 314 उ |
|                          | मण्डूका अस्मित्रिति | <del>(</del> 1)                    |       |
| <b>क्र</b> रन्           | कुररः पक्षिभेदः     | कुव: क्ररन्                        | 420 उ |
| अस:                      | कक्स:               | ऋतन्यञ्चि-वन्यञ्च्यर्पि-मद्यत्यगि- |       |
|                          |                     | कु-यु-कृशिभ्यः कत्निच्-यतुज्-      |       |
|                          |                     | अलिज्-इष्ट्च-इष्टज्-इसन्-स्यनि-    |       |
|                          |                     | धिनु-ल्यसांसानुक:                  | 450   |
| कुक लौल्ये-कोकते-1-71    |                     |                                    |       |
| उरच्                     | कुक्कर:-कुकुर:      | कोकर्तवी कुक्                      | 44 उ  |
| कुक आदाने-कोकते 1-71     |                     |                                    |       |
| इलच्                     | कोकिल:              | सिलकल्यनि-महि-भडि-भण्डि-           |       |
|                          |                     | शण्डि-पिण्डि-तुण्डि-कुकि-भूभ्य     |       |
|                          |                     | इलच्                               | 57 उ  |
| कुच तारे=कुंचित 1-113    |                     |                                    |       |
| कितच्                    | कुचितम् परिमितम्    | रुचिवचिकुचिकुटिभ्यः कितच्          | 635 उ |

| कुस श्रेषणे              |                         |                                                       |                |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| क्रमात् उम्भ, उम, ईद् इत | कुसुम्भम्, कुसुमम्,     | कुसे रुम्भोमेदेता:                                    | 556 उ          |
|                          | कुसितो जनपदः            |                                                       |                |
| कुट कौटिल्ये-कुटति 6-7   | 75                      |                                                       |                |
| कपन्                     | कुटपो मानभाण्डम्        | उषि-कुटि-दलि-कचि-खिजभ्यः                              | 429 ਤ          |
| इलच्                     | कुटिल:                  | कपन्<br>सिल-कल्यनि-मिह-भिडि-भिण्ड-                    | 42) 0          |
| 4/1 1                    | 3,13(1)                 | शण्ड-पिण्ड-तुण्डि-कु-कि-भूभ्य                         |                |
|                          |                         | इलच्                                                  | 57 उ           |
| इन्                      | कोटि:                   | सर्वधातुभ्य: इन्                                      | 567 उ          |
| कुडि दाहे-कुण्डते 1-169  |                         |                                                       |                |
| इनच्                     | कुण्डिनम्               | बहुलमन्यत्रापि                                        | 190 ਤ          |
| डः (कित्)                | कुण्डम्                 |                                                       |                |
| इ: (नलोप:)               | कुडिर्देह:              | कुडिकम्प्योर्नलोपश्च                                  | 593 उ          |
| क्मलन्                   | कुड्मलम्                | कुडिकिषभ्यां क्मलन्                                   | 636 उ          |
| कुप क्रोधे-कुप्यति 4-122 |                         | · · · · · ·                                           |                |
| किन्दच् धातोर्बकारः      | अन्तादेशश्च वा          | कुपिन्द-कुविन्दौ तन्तुवाये                            |                |
| कुभि आच्छादने कुम्भयति   | -ते 10-124              | o —for                                                |                |
| अङ्                      | कुम्बा                  | चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि-चर्चश्च                        |                |
|                          | (युचोऽपवाद:)            | 3282 / 3.3.105                                        | 62 उ           |
| · ·                      | कुबेर:                  | कुम्बेर्नलोपश्च                                       | 02             |
| रन्                      | कुत्रम्                 |                                                       |                |
| कृती छेदने-कृन्तति 6-144 |                         |                                                       | 188 उ          |
| रक् चश्च                 | कृच्छ्रम्               | कृतेश्छ: क्रूच                                        |                |
| TI . (1909)              |                         | — कित                                                 | 353 उ          |
| ·                        | कृत्समुदकम्             | स्रव्रश्चि-कृत्सृषिभ्यः कित्                          | 353 ਤ<br>435 ਤ |
| तिकन् (कित्)             | कृत्समुदकम्<br>कृत्तिका | सुव्रश्चि-कृत्सृषिभ्यः कित्<br>कृति-भिदि-लतिभ्यः कित् |                |
| तिकन् (कित्)<br>उः       | कृत्समुदकम्             | स्रव्रश्चि-कृत्सृषिभ्यः कित्                          | 435 उ          |

| कुथि हिंसासंक्लेशनयोः वु  | इन्थति 1-36      |                              |       |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| उम्                       | कुसुम्भम्        |                              |       |
| ईद                        | कुसीदम्          | कुसेरुम्भोमेदेताः            | 556 उ |
| इत                        | कुसितो जनपदः     |                              |       |
| कुण शब्दोपकरणयोः कुप      | गति 6-47         |                              |       |
| ड:                        | कुण्डम्          | क्वादिभ्य: कित्              | 120 ਤ |
| कश सौत्रम्-कशति           |                  |                              |       |
| ईरन् मुट्च                | काश्मीरो देश:    | कशेर्मुट्च                   | 480 उ |
| कस गतिशासनयोः कस्ते       | 2-15             |                              |       |
| रक्                       | विकुस्रश्चन्द्र: | वौ कसे:                      | 182 उ |
| ক:                        | कासू: शक्ति:     | णित् कसिपद्यर्ते             | 88 उ  |
| कष हिंसायाम् कषति 1-4     | 162              |                              |       |
| खच्                       | सर्वंकष:         |                              |       |
|                           | कूलंकषा नदी      | सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः 2959/ |       |
|                           |                  | 3.2.42                       |       |
| धिनुण्                    | निकाषी           | वौ कष-लस-कत्थ स्रम्भः 3123 / |       |
|                           |                  | 3.2.143                      |       |
| नि + आः                   | निकषा            | आः सगिञ्जिकषिभ्याम्          | 614 उ |
| स:                        | कक्षं नक्षत्रम्  | कॄ-तॄ-वदि-कमि-कशिभ्यः सः     |       |
| कुष निष्कर्षे-कुष्णाति १- | -50              |                              |       |
| क्त्वा (कित्)             | कुषित्वा         |                              |       |
| कथन्                      | कुष्ट:           | हनि-कुषि-नरि-काशिभ्यः कथन्   | 167 उ |
| सः (कित्)                 | कुक्षो जठरम्     | उन्दि-गुधि-कुषिभ्यश्च        | 355 उ |
| काकु:                     | कुषाकुः अग्निः   | कटि-कुषिभ्यां काकुः          | 364 उ |
| लश्च                      | कुल्मलं पापम्    | कुषेर्लश्च                   | 637 उ |
| थन्                       | कोष्ठम्          | उषि-कुषि-गतिभ्यस्थन्         | 169 उ |
| क्सि:                     | कुक्षि:          | प्लुषि-कुषि-शुषिभ्य: क्सि:   | 443 उ |
| स्थन्                     | कोष्ठम्          |                              |       |
| `                         |                  |                              |       |

स्त्रियामप्रत्यय:

कार:

युच् (अकारस्यापवाद:)

चिकोर्षा

कारणा

#### धातुप्रत्ययालोक:

| 20                         | पापुर                  | त्रस्यवासाकः                         |       |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|
| कुण शब्दार्थः कुणति 6-4    | 47                     |                                      |       |
| किन्दच्                    |                        | कुणिपुल्योः किन्दच्                  | 534 उ |
| कालन्                      | कुणालो देशभेद:         | पीयुक्कणिभ्यां कालन्                 | 363 उ |
| क न् च                     | (हस्व: संप्रसारण       | a)                                   |       |
|                            | कुणपम्                 | कुणे: संप्रसारणंच                    | 430 ਤ |
|                            | कुणपम् (स्वरे भेद      | :) कणश्चाक्रमणस्य                    | 431 उ |
| अंगच्                      | कुरंग:                 | विडादिभ्य:कित्(ह्रस्व: संप्रसारणम्)  | 126 उ |
| कुल संस्त्याने बन्धुषु च क | जेलति 1-583            |                                      |       |
| कालन्                      | कुलाल:                 | तिम-विशि-विडि-मृणि-कुलि-             |       |
|                            |                        | कपि-पलि-पंचिभ्यः कालन्               | 123 उ |
| डुकृञ् करणे-करोति-कुर      | हते 8-10               |                                      |       |
| खमुञ्                      | चौरकारमाक्रोशित        | त कर्मण्याक्रोशे कृञ: खमुञ् 3346 /   |       |
|                            |                        | 3.4.25                               |       |
| णमुल्                      | स्वादुकारम्            |                                      |       |
|                            | संपन्नकारम्            | स्वादुञि णमुल् 3347/3.4.26           |       |
|                            | लवणंकारम्              |                                      |       |
| णमुल्                      | अन्यथाकारम्            | अन्यथैवंकथमित्थसु-सिद्धाप्रयोगश्चेत् |       |
|                            | एवंकारम्               | 3348/3-4-27                          |       |
|                            | कथंकारम्               |                                      |       |
| वन्नन्तोनिपात:             | कृविस्तन्तुवायद्रव्यम् | कृ-वि-घृष्वि-छवि-स्थवि-किकीदेवि      | 505 उ |
| णमुल्                      | इत्थकारम्              |                                      |       |
|                            | अमृतकारम्              | सम्लाकृतिजीवेषु हन्कृत् ग्रहः        |       |
| <u></u>                    |                        | 3357/3.4.36                          |       |
| क्तिन्                     | कृति:                  | स्त्रियां क्तिन् 3272/3.3.94         |       |
| হা                         | क्रिया                 | कृञ: शच 3277/3.3.100                 |       |
| क्यप्                      | कृत्या                 | n n                                  |       |
|                            |                        |                                      |       |

अप्रत्ययात् 3279/3.3.102

आकार: ककार: वर्णात्कार: 575 (वार्तिकम्)

प्यासश्रन्थो युच् 3284/3.3.107

| खल्                            | ईषत्कार:             | ईष-दु:सुषु-कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्<br>3305/3.3.126 |             |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ईरन् + धातोरन्त्यस्य उकारादेशः | करीरं मैथनम          | कृञउच्च                                           | 481 उ       |
| खल्                            | सुकर:                | कर्तृकर्मणोश्च भूकृञो:3308/3.3.127                | ,0.         |
| <b>z:</b>                      | अलंकार:              |                                                   |             |
|                                |                      | कृञो हेतुताञ्छील्यानुलोम्येषु                     |             |
|                                | श्रद्धकर: वचनकर      | :                                                 | 2934/3-2-20 |
| पास                            | कर्पास:              | कृञ: पास:                                         | 733 उ       |
| क्रिप्                         | मन्त्रकृत्-पुण्यकृत् | सुकर्म-पाप-मन्त्र-पुण्येषु कृञ:                   |             |
| 400000                         |                      | 2999/3.2.89                                       |             |
| इन्                            | स्तम्बकरी व्रीहि:    | स्तम्बराकृतेरिन् २९३८ / ३.२.६४                    |             |
| कु:                            | करोतीति कुरु:        | कुग्रोरुच                                         | 24 उ        |
| कतुः                           | क्रतुर्यज्ञ:         | कृञ: कतु:                                         | 80 उ        |
| कृ                             | कार                  |                                                   |             |
| अण्डन्                         | करण्ड:               | अण्डन् कृ-सृ-भृ-वृञ:                              | 134 उ       |
| क्रिप् (निपात:)                | कृवि:                | कृ-वि-धृष्विच्छ-विस्य-वि                          |             |
|                                | तन्तुवायद्रव्यम्     | किकि-दीवि                                         | 505 उ       |
| अम्बच्                         | ,                    | कृ-कदि-कडि-कटिभ्योऽम्बच्                          | 531 उ       |
| कृइत्यव्ययपूर्वक दृधातो:       |                      |                                                   |             |
| गुणे च रूपम्                   | कुदर:, कुशल:         |                                                   |             |
| इञ्                            |                      | कृञ उदीचां कारुषु                                 | 578 उ       |
| कः                             | कर्कः घवलघोटकः       | कृ-दा-धा-रा-चि-कलिभ्यः कः                         | 327 उ       |
| सर:                            | कसरः                 | कृ-धू-मादिभ्यः कित्                               | 360 उ       |
| अत्रन् + नुम्                  | कुतन्त्रं लांगलम्    | कृतेर्नुम्च                                       | 396 उ       |
| एणु:                           |                      | कृ-हृभ्यामेणुः                                    | 166 उ       |
| टच्                            | दिवाकर:              |                                                   | * 4         |
| ₹:                             |                      | कर्मणि भृतौ 2936/3.2.22                           |             |
| खच्                            | मेघकर:               | मेघर्तिभयेषु कृञ: 2960-3-2-43                     |             |
| क्लुः                          |                      | कृहिनभ्यां क्लुः                                  | 317 उ       |
| खच् अण्                        | भद्रंकर:             |                                                   |             |
| खच् अण्                        | प्रियंकर:            |                                                   |             |
|                                |                      |                                                   |             |

| चन आप                                        | ohia-                                                      | ·                                                                  |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| खच् अण्                                      | क्षेमंकर:<br>आढ्यंकरणम्                                    | भारत गुणा गुण्य मन्त्रिय                                           |                |
| रव्युन्                                      | जाष्यकरणम्                                                 | आद्य-सुभग-स्थूल-पलित-<br>नग्रान्धप्रियेषु व्यर्थेष्वच्वौ कुञ: करणे |                |
|                                              |                                                            | ख्रुन् २९७७ / ३.२.५६                                               |                |
| णिन्                                         | साधुकारी                                                   | साधुकारिण्युपसंख्यानम्                                             |                |
| क्रिप्                                       | सुकृत्                                                     | सुकर्म पापमन्त्रेषु कृञः 2999/                                     |                |
|                                              | 36 4                                                       | 3.2.89                                                             |                |
| इष्णुच्                                      | अलंकरिष्णुः                                                | अलंकृञ्-निराकृञ्-                                                  |                |
|                                              |                                                            | प्रजनोत्पचोत्पतनोन्मद-रुच्य-पत्र-                                  |                |
|                                              |                                                            | प्रवृतृ-वृधु-सहचर इष्णुच् 3-2-136                                  |                |
| कुप दौर्बल्ये-कुपयति-ते                      | 10-293                                                     |                                                                    |                |
| अङ्                                          | कृपा                                                       |                                                                    |                |
| आनच्                                         | कृपाण:                                                     |                                                                    |                |
| कृञ् हिंसायाम् कृणाति १                      | -27                                                        |                                                                    |                |
| क्तिन् (निष्ठावत्)                           | कीर्ण:                                                     | ऋल्वादिभ्यः क्तित्रिष्ठावद्वाच्यः ५७७४                             |                |
| 9                                            |                                                            | (वार्तिकम्)                                                        |                |
| कृञ् हिंसायाम् कृणाति-व                      | रुणीते 9-14                                                |                                                                    |                |
| अटन्                                         | करट:                                                       | शकादिभ्योऽटन्                                                      | 530 उ          |
| र्क विक्षेपे                                 |                                                            |                                                                    |                |
| नः नित्                                      | कर्णः                                                      | कॄ-वॄ-जॄ-सि-दू-पन्य-नि-स्वदिभ्यो                                   |                |
|                                              |                                                            | नित्                                                               | 297 उ          |
| ईषन्                                         |                                                            |                                                                    |                |
| 54.1                                         | करीषोऽस्त्री                                               |                                                                    | 474 उ          |
| इ <b>य</b> ा                                 | करीषोऽस्त्री<br>शुल्के गोमये                               | क्-तृभ्यामीषन्                                                     |                |
| ष्यरच्                                       |                                                            | क्-तृभ्यामीषन्<br>क्-गृ-श्-वृञ्चतिभ्यः त्ष्वरच्                    |                |
| ·                                            | शुल्के गोमये                                               |                                                                    | 474 उ          |
| ष्वरच्                                       | शुल्के गोमये<br>कर्वरा                                     | क्-तृभ्यामीषन्<br>क्-गृ-श्-वृञ्चतिभ्यः त्ष्वरच्                    | 474 ਤ<br>286 ਤ |
| ष्वरच् कीटन्                                 | शुल्के गोमये<br>कर्वरा<br>किरीट:<br>शिरोवेष्टनाम्          | क्-तृभ्यामीषन्<br>क्-गृ-श्-वृञ्चतिभ्यः त्ष्वरच्                    | 474 ਤ<br>286 ਤ |
| ष्वरच्                                       | शुल्के गोमये<br>कर्वरा<br>किरीट:<br>शिरोवेष्टनाम्          | क्-तृभ्यामीषन् क्-गृ-श्-वृञ्चतिभ्यः त्ष्वरच् क्-तृ-कृपिभ्यः कीटन्  | 474 ਤ<br>286 ਤ |
| ष्वरच्<br>कीटन्<br>कृत संशब्दे कीर्तयति-ते 1 | शुल्के गोमये<br>कर्वरा<br>किरीट:<br>शिरोवेष्टनाम्<br>0-121 | क्-तृभ्यामीषन्<br>क्-गृ-श्-वृञ्चतिभ्यः त्ष्वरच्                    | 474 ਤ<br>286 ਤ |

| डुक्रीञ् द्रव्यविनिमये क्रीण        | <del>ਰਿ-ਲ</del> ੀਗੀਰੇ 9–1 |                                      |       |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| डुफ्राज् प्रज्यायागनय प्रगण<br>इनि: | सोमविक्रयी                | कर्मणि इनि विक्रिय: 3000/3.2.93      |       |
| श्राप:                              | घृतविक्रयी                | 47.11 1 Q1 1 1 1137 11 2000/2.2.75   |       |
| ਰ <b>ਕ</b> -ਰ                       | क्रियिक:-क्रेता           | क्रिय: इकत्                          | 211 उ |
| इकत्                                |                           | ।अन्यः स्थाप्                        | 211 3 |
| क्रीड़ क्हिारे-क्रीडित 1-24         |                           |                                      |       |
| धिनुण्                              | आक्रीडी                   | 3.2.142                              |       |
| क्रुध क्रोधे कुध्यति 4-78           | •                         |                                      |       |
| युच्                                | क्रोधन:                   | क्रुध मण्डार्थेभ्यश्च ३१३१/३.२१५१    |       |
| कुविक्षेपे - ईरन्                   | कुरीरो वंशांकुर:          | कॄ-शॄ-पॄ-कटि-पटि-शौटिभ्य ईरन्        | 478   |
| इप्रत्यय: (कित्)                    | किरिर्वशह:                | कृ-गृ-सृ-पृ-कुटि-भिदि-छिदिभ्यश्च     | 592 उ |
| कृश तनूकरणे                         |                           |                                      |       |
| आनुक्                               | कृशानु:                   | ऋतन्यञ्जि–वन्यच्यर्पि–मद्यत्यंगि–कु– |       |
|                                     |                           | यु-कृ-कृशिभ्य: कत्निच्-यतुज्-        |       |
|                                     |                           | अलिच्-इष्टुज्-इष्टज्-इसन्-स्यनि      |       |
|                                     |                           | -धिनुल्य-सासानुकः                    | 450   |
| क्रुश आह्वाने रोदनेच क्रोश          | गति 1-595                 |                                      |       |
| क्वनिन्                             | कृश्वाशृगाल:              | शीङ्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्यः   |       |
|                                     |                           | क्वनिप्                              | 563 उ |
| वुञ्                                | आक्रोशक:                  | देवकृशोश्चोपसर्गे 3127/3.2.147       |       |
| कृष विलेखने कर्षति 1-               | 716                       |                                      |       |
| ক:                                  | कर्षू:                    | कृषि-चिम-तिन-धनि-सर्जि-              |       |
| •                                   | ~                         | खर्जिभ्य <b>ऊ:</b>                   | 84 उ  |
| क्कुन् वा                           | कार्षक:-कृषकः             | : कृषेर्वृद्धिश्चोदीचाम्             | 205 ব |
| किकन्                               | कृषिक:                    | वृश्चिकृष्यो: किकन्                  | 207 उ |
| इञ् वृद्धिश्च                       | कार्षि:                   | कृषेर्वृद्धिश्छन्दिस                 | 576 उ |
| क्रमु पादविक्षेपे क्रमते 1-         | -319                      |                                      |       |
| युच्                                | चंक्रमण:                  |                                      |       |
| इन्                                 | क्रिमि:                   | क्रमि-तमि-शति-स्तम्भामत इच्च         | 571 उ |

| क्लमु ग्लानौ-क्लाम्यति 4    | -97              | •                                   | -     |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| इन्                         | क्रिमि:          | क्रमि-तमि-शिति-स्तम्भामत इच्च       | 561 उ |
| धिनुण्                      | क्लमी            | शमित्यष्टाभ्यो धिनुण् 3121/3.2.141  |       |
| क्लिंदू आर्दीभावे क्लिंघति  | T 4-128          | e t                                 |       |
| उ:                          | क्लेदुश्चन्द्र:  | शॄ-स्वृं-स्निहि-त्रप्यसि-वसि-हनि-   |       |
|                             |                  | क्लिदि-बन्धि-मनिभ्यश्च              | 10 उ  |
| कलि (निपात:)                | क्लिद्यति क्लेदा | श्वन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्- |       |
|                             | चन्द्र:          | स्नेहन्-मूर्धन्-मज्जन्-अर्यमन्-     |       |
|                             |                  | विश्वप्सन्-परिष्मन्-मातरिश्वन्      |       |
|                             |                  | मघवन्नित                            | 165 उ |
| क्लिशूविबाधने-क्लिश्राति    | r 6-53           |                                     |       |
| सेट्, क्त्वा, कित्          | क्लिशित्वा       | मृड-मृद-गुध-कुष-क्लिश-वद-           |       |
|                             |                  | वश: क्त्वा 3323/1-2-7               |       |
| वुञ्                        | क्लेशक:          |                                     |       |
| अन्+लकारस्य लोपश्च          | केश:             | क्लिशेरन् लोर्लोपश्च                | 721 उ |
| कै शब्दे-कायति 1-653        |                  |                                     |       |
| डिमि:                       | किम्             | कायतेर्डिमि:                        | 607 ਤ |
| कन्                         | काक:             | इण्–भी–का–पा–शल्य–तिमर्चिभ्य:       |       |
| ,                           |                  | कन्                                 | 330 उ |
| क्षि क्षये-क्षयति 1-145     |                  |                                     |       |
| मन्                         | क्षेमम्          | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-भि-क्षु-भा-  |       |
| ,                           | •                | या-वा-पदि-य-क्षि-नीभ्यो मन्         | 145 उ |
| क्वनिप्                     | क्षित्वा वायु:   | शीङ्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्यः  |       |
|                             | -                | क्रनिप्                             | 563 उ |
| क्षमू सहने-क्षमते 1-301     |                  |                                     |       |
| धिनुण्                      | क्षमी            | शमित्यष्टाभ्यो धिनुण् ३१२१/ ३.२.१४१ |       |
| क्षिनिवासगत्योः क्षेवति 6.1 | 16               | -                                   |       |
| स्त्रन्                     | क्षेत्रम्        | दादिभ्यश्छन्दसि                     | 619 उ |
| क्रनिप्                     | क्षित्वा         | शीङ्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्यः  |       |
|                             |                  | क्वनिप्                             | 563 उ |

178 उ

ल्यपि (दीर्घ:) प्रक्षीय क्षिय: 6.4.59 क्षियदा स्त्रेहमोचनयोः क्ष्वेदते, 1-497 क्ष्विण्ण: ञीत: क्त: 3088 / 3.2.187 क्तः क्षुध बभुक्षायाम् क्षुध्यति 4-79 क्षुधुनो म्लेच्छजातिः क्षुधि-पिशि-मिथिभ्यः कित् उनन् 342 उ क्षि हिंसायाम् क्षिणोति 5-30 क्षिपण्यु: कन्युच् क्षिमु: त्रसि-गृधि-घृवि-क्षेपे क्रु: 3120/ क्रः 3.2.140 क्षिप प्रेरणे-क्षिप्यति ४-१५ क्षिप: इगुपध ज्ञाप्रीकिर: क: 2897/ क: 3.1.135 क्षेपक: वासरूपविधिना ण्वुल् तृचावपि 2830 ण्वुल् क्षेप्ता तृच् परिक्षेपी धिनुण् क्षिप्रम् स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-रक् क्षुदि-सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-वसि-वासि-शोङ् हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक् 178 ਤ क्षिपणि: क्षिपे: किच्च अन् (कित्) 272 उ कन्युच् क्षिपेश्च क्षिपण्यु: कन्युच् 338 उ चात् क्षिपे: क्षिपणु: अनुङ् क्षिप्रम् स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-रक् क्षुदि-सृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-वसि-वासि-शीङ् हसि-

सिधि-शुभिभ्यो रक्

निपात:

क्षुदिर् संपेषणे-क्षुणत्ति- क्षुन्ते-7-6 क्षुद्र: रक् ,, ,, खज मन्धे-खजित 1-141 खजेराक: 461 ਤ `आक: खजाव: पत्नी उषि-कुटि-दलि-कचि-खजिभ्य: खजपं घृतम् कपन् 429 उ कपन् खट कांक्षायाम् खटति 1-202 अशू-प्रुषि-लटि-कणि-खटि खट्वा क्वन् विशिभ्य: क्वन 157 खिद दैन्ये-खिद्यते 4-59 खिद्रो रोगो स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-रक् दरिद्रश्च क्षुदि-सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दिस-दिम्भ-विस वाशि-रीङ्-हिस-सिधि-शुभिभ्यो रक् 178 उ इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-किरच् खिदिरश्चन्द्र: मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्यः किरच 51 उ खडि मन्थे-खण्डते 1-182 गन्+कित् छापूखडिभ्य: कित् 129 उ खड्ग: खद भक्षणे स्थैयें हिंसायां च-खदित 1-40 खदिर: अजिर-शिशिर-शिथिल-स्थिर-स्फिर इरच् स्थविर-खदिरा: 56 उ खनु अवदारणे-खनति-खनते 1-618 शिल्पिन ष्वुन्, नृति खनि रंजिभ्य एव ण्वुन्

2907/3.1.145

खरु-शंकु-पा-यु-नी-लंगु-लिगु

37 उ

खनक:

खरु:

|                          |                | •                                |       |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| ड:                       | खण्ड:          | ञमन्ताड्ड:                       | 119 ਤ |
| इ:                       | खनि:           | खनि-कष्य-ज्य-सि-वसि-वनि-सनि-     |       |
|                          | ,              | ध्वनि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च          | 589 उ |
| पप्रत्ययान्तोनिपात:      | खष्प:          | खष्प-शिल्प-बाष्प-रूप-पर्प-       |       |
| नकारस्य षत्वम्           | ٥              | तल्पा:                           | 315 उ |
| ष्ट्रन्                  | कित् खत्रम्    | उषिखनिभ्यां कित्                 | 611 उ |
| इकन्                     | आखनिको         | आङि-पणि-पनि-पति-खनिभ्य:          | 212 उ |
|                          | मूषिको वराहश्च |                                  |       |
| इप्रत्यय:                | खनि:           | खनि कष्यज्य-सि-वसि-वनि-सनि-      |       |
|                          |                | ध्वनि ग्रन्थि-चलिभ्यश्च          | 519 उ |
| कु: डित्                 | आखु:           | आङ् परयो: खनि शृभ्यां डिच्च      | 34 उ  |
| अच्+अल्+डित्             | मुडागा:-मुखम्  | डित्खनेर्मुट् सचोदात्तः          | 708 उ |
| खर्ज व्यथने पूजने च खजं  | ति 1-138       |                                  |       |
| ক:                       | खर्जू:         | कृषि-चिम-तिन-धिन-सर्जि-खर्जिभ्य: |       |
|                          |                | ক <b>:</b>                       | 84 उ  |
| ख्या प्रकथने ख्याति 2-53 | <b>,</b>       |                                  |       |
| समानशब्दे उपपदे          |                | समाने ख्य:. सचोदात्तः            | 585 उ |
| इण्+सचडिच्च यलोपश्च      |                |                                  | 202 0 |
| खद आच्छादने खादयति       |                | 765 ·                            |       |
| वुन्                     | खादक:          | <b>447.</b>                      |       |
| - '                      |                |                                  |       |
| खर्ज मार्जने 1-138 खर्जी | •              | <del></del>                      | 500 - |
| ऊरच्                     | खर्जूर:        | खर्जिपिंजादिभ्य उरोलचौ           | 539 उ |
| खड भेदने-खाडयति-ते,      |                |                                  |       |
| घञ्                      | आखन:-आखान      | : खनो धञ् 3304/3.3.125           |       |
| गन्                      | खड्ग:          | छापू खडिभ्य: कित्                | 129 उ |
| गण संख्याने-गणयति, १०    | )-281          |                                  |       |
| अयादेश:                  | विगणय्य        | ल्यपि लघुपूर्वात् 6.4.96         |       |
| गड सेचने-गडति 1-527      |                |                                  |       |
| <b>झ</b> च्              | गण्डयन्तो जलद: | तॄ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-   |       |
| `                        |                | मण्डि जि-नन्दिभ्यः झच            | 415 उ |
|                          |                |                                  |       |

| अरन्+कडादेश:           | कडार:                                 | गडे: कड च                             |                |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| एरक्                   | गडेरो मेघ:                            | पति–कठि–कुठि–गडि–गुडि–दंशिभ्य<br>एरक् | 61 ਤ           |
| ओलच्                   | गडोल:                                 | कपि-गडि-गण्डि-कटि-पटिभ्यः<br>ओलच्     | 69 उ           |
| गदी देवशब्दे-गदयति-ते, | 10-285                                |                                       |                |
| णिच्+इत्नुच्           | गर्दयितु:                             | स्तनि-हृषि-पुषि-गदि-मदिभ्यो-          |                |
|                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | णेरित्नुच् 3.2.146                    | 316 उ          |
| गर्द शब्दे-गर्दति 1-46 |                                       |                                       |                |
| अभच्                   | गर्दभ:                                | कॄ-सॄ-शलि-कलि-गर्दिभ्योऽभच्           | 409 ਤ          |
| गुडि वदनैकदेशे-गण्डति, | 1-53                                  | 1                                     |                |
| ओलच्                   | गण्डोल:                               | कपि-गडि-गण्डि-कटि-पटिभ्य:             |                |
|                        |                                       | ओलच्                                  | 69 उ           |
| गम्लृ गतौ-गच्छति, 1-70 | 9                                     |                                       |                |
| अति:+जगादेश:           | जगत्                                  | वर्तमाने पृषत्-बृहत्-महत्-जगत्        |                |
|                        |                                       | शत्रुवच्च                             | 250 ব          |
| तुन्                   | गन्तुः                                | सि-तिन-गिम-मिस-सच्य-विधाञ्            |                |
|                        |                                       | क्रुशिभ्यस्तुन्<br>————               | 72 ਤ<br>120 ਤ  |
| गन्                    | गङ्गा                                 | गन्गम्यद्योः                          | 120 S<br>351 उ |
| क्लुः सन्वच्च          | जिगलु:                                | गमे: सन्वच्च                          | <i>33</i> । उ  |
| इनि:                   | गमिष्यतीति गमी                        | गमेरिनि:                              | 455 उ          |
| आङि उपपदे इनि: णित्    | आगामी                                 | आङि णित्                              | 721 उ          |
| तुन्+वृद्धिश्च         | गान्तुः<br>——:                        | क्रमि-गमि-क्षमिभ्यस्तुन् वृद्धिश्च    |                |
| ष्ट्रन्                | गात्रं                                | भ्रशि-गमि-नमि-हनि-विश्यसां वृद्धिश्च  | 609 उ          |
| गा स्तुतौ-जिगाति 3-23  |                                       | ,                                     |                |
| ल्यप् (ईत्वं न)        | प्रगाय                                | न ल्यपि 6.4.95                        |                |
| थकन्                   | गाथक:                                 | गस्थकन् 2908/3.1.146                  |                |
| ल्युट्                 | गायन:                                 | ल्युर् च 2909-3.3.147                 |                |
| टक्                    | सामग:-सामगी                           | गापोष्टक् 2922/3.2.8                  |                |

| गु पुरीषोत्सर्गे-गुवति 6-107 |                   |                                   |       |  |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--|
| थक् निपात:                   | गूथं विष्टा       | विथ-पृष्ठ-गूथ-यूथ-प्रोथा:         | 177 उ |  |
| गुड रक्षायाम्-गुडति 6-7      | 79                |                                   |       |  |
| एरक्                         | गुडेर:            | पति–कठि–कुठि–गडि–गुडि–दंशिभ्य     |       |  |
|                              |                   | एरक्                              | 61 उ  |  |
| गुम्फ ग्रन्थे-गुम्फति 6-3    | 1                 |                                   |       |  |
| सेट्+क्त्वा                  | गुफित्वा          | नोपधातूथपान्ताद्वा 3324/1.2.23    |       |  |
| गुधरोषे-गुध्नाति, १.49       |                   | ş                                 |       |  |
| स:+गुत्स:                    | गुत्स: स्वबक:     | उन्दि-गुधि-कुषिभ्यश्च             | 348 उ |  |
| गुध परिवेष्टणे-गुध्यति ४-    | -14               |                                   |       |  |
| एरक्                         | गुधेरो गोप्ता     | मूलेरादय:                         | 64 उ  |  |
| सेट्, क्त्वा कित्            | गुथित्वा          | मृड-मुद-गुध-कुष-क्लिश-वद-वस:      | •     |  |
|                              |                   | - क्ला 3323/1.2.7                 |       |  |
| गुरी उद्यमने-गुरते 6.104     |                   |                                   |       |  |
| णमुल्                        | अस्यपगोरं युध्य   | न्ते अपगुरोर्णमुलि 3375/6.1.53    |       |  |
| गुह् संवरणे-गवते, 1-68       | 80                |                                   |       |  |
| एरक्                         | गुडेरो लोहघातक    |                                   | 64 उ  |  |
| इलच्                         | गुहिल:            | गुपादिभ्य: कित्                   | 56 उ  |  |
| गृधु अभिकांक्षायाम्-गृध्य    | ति 4-132          |                                   |       |  |
| क्र:                         | गृघ्न:            | मसि-गृधि-धृषि-क्षिपे:-क्रु:       |       |  |
|                              |                   | 3120/3.2.140                      |       |  |
| कु:                          | गृधुः कामः        | पॄ-भिदि-व्यथि-गृधि-धृविभ्य:कु:    | 23 उ  |  |
| क्रन्                        | गृध्र:            | सु-सू-धा-गृधिभ्यः क्रन्           | 192 उ |  |
| स:                           | गृत्स:            | गृधि-पण्यो: दकौ च                 | 356 उ |  |
| ग्रह ग्रहणे-ग्राहयति-ते      |                   |                                   |       |  |
| आय्य:                        | गृहाय्य गृहस्वामी | ॱश्रु-दक्षि-स्पृहि-गृहिभ्य: आय्य: | 385 उ |  |
| गृ निगरणे-गिरति-गिलति        | , 6-119           |                                   |       |  |
| कु:                          | गृणातीति गुरु:    | कृग्रोरुच्य                       | 24 ব  |  |
|                              |                   | ,                                 |       |  |

| गः                            | उद्गार:            | अन्योर्ग्र: 3200/3.3.29                    |       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|
| ग:                            | गर्ग:              | मुदिग्रोर्गग्गौ                            | 133 ਤ |
| अप्                           | गर:                | ऋदोरप्                                     |       |
| भन्                           | गर्भ:              | अर्तिगृभ्यां भन्                           | 440 ਤ |
| इक्                           | गिरि:              | इक् कृष्यादिभ्य:                           |       |
| उति:                          | गरुत् पक्षः        | मृग्रोरुति:                                | 99 उ  |
| ਕ <b>:</b>                    | गर्व:              | क्-स्-गृ-दृभ्योव:                          | 161 उ |
| ष्यच्                         | गर्वर:             | क्-ग्-श्-वृञ्चतिभ्यः ष्वरच्                |       |
| ′तन् 🚳                        | गर्व:              | हसि-मृ-ग्रिण-वाऽम-दिम-लू-्र                |       |
|                               |                    | धुर्विभ्यस्तन्                             | 373 उ |
| ऊति:+मुट्                     | गर्मुत्            | ग्रोर्मुट्च                                | 95 उ  |
| गाहू विलोडने-गाहते, 1-4       | 432                |                                            |       |
| ष्वरच्                        | गह्नरम्            | छित्त्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-             |       |
|                               |                    | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-                |       |
|                               |                    | संयद्वरा:                                  | 288 ਤ |
| गृ निगरणे-गिरति-गिलति         | , 6-119            |                                            |       |
| तन् प्रत्ययः                  | गर्त:              | हसि-मृ-ग्रि-ष्वाऽमिदमिलू                   |       |
| . *                           |                    | पूपुर्विभ्यस्तन्                           | 366   |
| इत् प्रत्ययः कित्             | गिरिर्गोत्राक्षि-  | कृँ-गृ-श्-पृ कुटि-भिदि-छिदिभ्यश्च          | 582   |
|                               | रोगयो:             |                                            |       |
| गृ शब्दे-गृणाति, 9-29         |                    | _                                          |       |
| क्तिन् निष्ठावत्              | गीर्ण:             | ऋल्यादिभ्य: क्तित्रिष्ठावद्वाच्य: 574 वा े |       |
| कु: उच्च                      | गृणातीति गुरु:     | कृग्रोरुच्च                                | 24 उ  |
| गै शब्दे-गायति, 1-653         |                    |                                            |       |
| इष्णुच्                       | गेष्णुर्गायनः      | गादाभ्यामिष्णुच्                           | 303 उ |
| सःनिपातः                      | ग्रीष्म:           |                                            |       |
| ग्रह उपादाने-गृह्णाति -गृह्णी |                    |                                            |       |
| णमुल्                         | जीवग्राहं गृह्णाति | समूलाकृतिजीवेषु हन् कृञ् ग्रहः             |       |
| .9,1                          | LIMPL SIKE II-     | 3357/3.4.36                                |       |
|                               |                    | JJJ / J / J / J / J / J / J / J / J / J    |       |

482 उ

णमुल् केशग्राहं युध्यन्ते समासात्तौ 676/5.4.68 उदि ग्रह: 3207/3.3.35 उद्ग्राह: आकाशेऽवन्योर्ग्रह: 3220/3.3.45 घञ् अवग्राह: निग्राह: घञ् प्रे लिप्सायाम् 3221/3.3.46 प्रग्राह: उत्तर परिग्रह: परौ यज्ञे 3222/3.3.47 घञ् तुला प्रग्रहेण प्रे वणिजाम् 3227/3.3.52 घञ् वा चरति प्रग्रह: रश्मौ च 3228/3.3.53 अप् ग्रह-वृह-निश्च-गमश्च 3264/3.3.58 ग्रह: ण: विभाषा ग्रह: 2905/3.1.143 ग्राह: अच् ग्रह: क: गेहे क: 2906/3.1.144 गृहम् शक्तिलांगलांकुश-तोमर-यष्टि घटघटी-टच् लांगलग्रह: धनुष्कग्रहे: उपसंख्यानम् 492 वा स्त्रे च धार्येऽर्थे (वार्तिकम्) 492 टच् सूत्रग्रह: फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च 2940/3.2.26 फले ग्रहि: इन् शक्तिग्रह: टच् शक्तिलांगलांकुश-तोमर-यष्टि-घटघटी-धनुष्कग्रहे: उपसंख्यानम् (म्वार्तिकम्) 492 वा गाङ्गतौ-गाते, 1-681 अवपूर्व: थक् निशीथ-गोपीथावगाथाः अवगथ: 174 ਤ गुङ् अव्यक्ते शब्दे-गवते, 1-680 गोत्रं स्यान्नामवंशयो: स्त्र: गृधु अभिकांक्षायाम्-गृध्यति, 4-132 सः+दकारादेशः गृथिपण्योर्दकौच 356 उ ग्लै हर्षक्षये-ग्लायति-1-644 इष्णुच् ग्लास्तु: ग्लाजिस्थश्च गसु: 3119/3.2.139

घसे: किच्च

घस्लृ अदने-घसति, 1-474

क्षीरम्

ईरन् (किच्च)

| इण्                         | घासि:               | <del>- Carles when</del>              | 579 उ |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| इण्                         | भक्ष्यमग्रिश्च      | जनिघसिभ्यामिण्                        | 379 0 |
| घ्रा गन्धोपादाने-जिघ्नति, 1 | _                   |                                       |       |
| श:                          | जिघ्र:              | पाघ्राध्माधेट्दृश: श: 2879/ 3.1.137   |       |
| घुण भ्रमणे-घोणते, १-२९      | _                   |                                       |       |
| <b>ड:</b>                   | घुण्डो भ्रमरः       | क्वादिभ्य: कित्                       | 120 उ |
| घृक्षरणदीप्त्यो:-जिघर्ति ३  | -14 घरति            |                                       |       |
| णि: (निपात:)                | घृणि: किरण:         | घृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि    | 501 उ |
| <del>कः</del>               | घृतम्               | अजि घृसिभ्यः कः                       | 386 उ |
| घृषु संघर्षे-घर्षति, 1-470  | घर्षति              |                                       |       |
| थन् (निपात:)                | निघृण्व: खुर:       | सर्व-निघृष्व-रिष्व-लष्व-शिव-पद्ध-     |       |
|                             |                     | प्रह्नेष्वा:                          | 159 उ |
| कु:                         | घृषुर्दक्ष:         | प्-भिदि-व्यधि-गृधि-पृषिभ्य: कु:       | 23 उ  |
| वन्                         | निघृण्व: खुर:       |                                       |       |
| चक तृप्तौ प्रतिघाते च-चव    | हति, चकते 1-73      | 3                                     |       |
| ञुण्                        |                     | द्-सनि-जनि-चरि-चटिभ्यो ञुण्           | 03 उ  |
| औरन <u>्</u>                | •                   | कठि चिकिभ्यामोरन्                     | 67 उ  |
| रक्                         | चक्रमलभ्यं द्रव्यम  | न् चिकरम्यो रक् <b>चोपधायाः</b>       | 181 उ |
| चिक-                        | 1                   | `                                     |       |
| उरच्                        | चङ्कुरो रथः         | मन्दि-वाशि-मथि-चति चंकिभ्यः           | 40 उ  |
| चट भेदने-चाटयति-ते, 1       | •                   | ,                                     |       |
| <b>ञु</b> ण्                | चाटु                | दू-सनि-जनि-चरि-चटिभ्यो ञुण्           | 03 उ  |
| चदि आह्वादने दीप्तौ च-च     | न्दति. 1-5 <b>6</b> |                                       |       |
| असुन्                       | छन्द:               | आदेश्च छ:                             |       |
| रक्                         | चन्द्र:             | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- |       |
|                             |                     | सुपि-तुपि-दूपि-वन्द्युन्दि-श्विति-    |       |
|                             |                     | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-च्छि-     |       |
|                             |                     | दिभिमन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-        |       |
|                             |                     | वसि-वासि-शीङ्-दूसि-सिधि-शुभिभ्यो      |       |
|                             |                     | रक्                                   | 178 उ |
|                             |                     |                                       |       |

| चमु अदने-चमित 1-317   |                             |                                   |       |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|
| ক:                    | चमू:                        | कृषि-चमि-तनि-धनि-सर्जि-खजिभ्य     |       |  |  |
|                       |                             | ক:                                | 81 उ  |  |  |
| अर:+चित्              | चमर:                        | अर्ति-कमि-भ्रमि-चिम-देवि वासिभ्य: |       |  |  |
|                       | 6                           | चित्                              | 419 उ |  |  |
| असच्                  | चमन्त्यस्मिन्               | अत्यवि-चिम-तिम-निम-चित्-          |       |  |  |
|                       | चमस:                        | रभि-लभि-नभि-तपि-पति-पनि-पणि-      |       |  |  |
|                       |                             | महिभ्योऽसच्                       | 409 उ |  |  |
| ्रचल कम्पने-चरति-     | वलति 1- <i>5</i> 74         |                                   |       |  |  |
| इ <b>ः</b>            | चलि:                        | अच इ:                             | 588 उ |  |  |
| इ:                    | चरि:                        | खनि-कृष्य-ज्य-सि-वनि-वसि-खनि-     |       |  |  |
|                       |                             | ध्वनि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च           | 589 उ |  |  |
| चष भक्षणे-चषति 1      | -629                        |                                   |       |  |  |
| आलच्                  | चषाल:                       | सानसि–वर्णसि–पणसि–तण्डुल–         |       |  |  |
|                       |                             | अंकुश-चषा-लेल्वल-पल्वल-धिष्ण्य-   |       |  |  |
|                       |                             | शल्वा:                            | 557 उ |  |  |
| चंचु गत्यर्थः - चंचित | ते 1−116                    |                                   |       |  |  |
| उरच्                  | चङ्कर:                      | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ्-क्यङ्      |       |  |  |
|                       | 3                           | किभ्य उरच्                        | 40 उ  |  |  |
| उसि:                  | चक्षु:                      | चक्षे: बहुलं शिच्च                | 682 उ |  |  |
| चते याचने-चतति च      | तते 1-607                   | •                                 |       |  |  |
| उरच्                  | चतुर:                       | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ्-क्यङ्      | `     |  |  |
| `                     | •                           | किभ्य उरच्                        | 40 उ  |  |  |
| आलच्                  | चालम्                       | स्था-चति-मुजे-रालच्-वालजालीयच:    | 121   |  |  |
| ष्वरच्                | चत्वरम्                     | क्-गृ-शृ-वृंचतिभ्यः ष्वरच्        | 286 उ |  |  |
| चर गतौ भक्षणेच-च      | चर गतौ भक्षणेच-चर्रात 1-376 |                                   |       |  |  |
| निपातौ                | गोचरो देश:                  | गोचर-संचर-वह-व्रज-व्यजापण-        |       |  |  |
|                       | संचरो मार्ग:                | निगमाश्च 3298/3-3-119             |       |  |  |
| ट:                    | कुरुचर:                     | चरेष्ट: 3930/3.2.16               |       |  |  |
|                       | ~                           |                                   |       |  |  |

क्तिन्

#### धातुप्रत्ययालोक:

भिक्षा सेनादयेषुं च 2931/3.2.17 ट: भिक्षचर: सेनाचर: अलंकृञ्-निराकृञ्-प्रजनोत्पचोत्प-चरिष्णु: इष्णुच् तोन्मद-रुच्य-पत्र-प्रवृत्-वृध्-सहचर-इष्णुच् 3116/3.2.136 चरित्रम् णित्रम् अतिचारी अपचारी धिनुण् 3.2.142 चंचरीक: (यङ्लुक्) ईकन् चरन्ति भक्षयन्ति भ-म-शी-त-चरि-त्सरि-तनि-धनि-उ: देवता: इमिमिति चरु: मरिचभ्य: उ: 7 उ द्र-सनि-जनि-चरि-चरिभ्यो ञुण् 03 उ चारु ञुण् घृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि-एते वन्नन्तो निपातः चूर्णिः कपर्दकशतम् पंच निपात्यन्ते 501 उ चण्डि कोपे-चण्डते 1-177 पति-चण्डिभ्यामालञ् 122 उ आलञ् चण्डाल: चल विलसने-चलति 6.66 चलन शब्दार्थादकर्मकाद्युच् युच् चलनः 3128/3.2.148 चर्च अध्ययने-चर्चयति-ते 10-181 अङ् (युचोपवाद:) चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि-चर्चश्च 3282/3.3.105 रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् विचर्चिका ण्वुल् 3285/3.3.108 चायु पूजानिशामनयोः चयति-ते 1-620 कि: + तु: केतु: चाय: कि: तु: 76 उ चनो भक्तम् असुन् चायतेरत्रे हस्वश्च 649 उ चिञ् चयने-चिनोति-चिनुते 5-5 क्त्र: अमि-चिमि-दिशि-सिभ्यः कत्रः 613 उ चित्रम् अप् निश्चय: ग्रह-वह-निश्च-गमश्च 3264/3.3.58

स्त्रियां क्तिन् 3272/3.3.94

चिति:

196 उ

अग्रौ चे: 3001/3.2.91 क्रिप् अग्निचित् क्रिप् श्येनचित् कर्मण्यग्न्याख्यायाम् 3002/3.2.92 उदि उपपदे डैसि: उच्चै: उदि चेडैंसि: 700 उ छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-चीवरं श्नु: भिक्षुकप्रावरणम् ंचीवर तीवर - नीवर - गह्वर - कह्वर-संयद्वरा: 288 उ शु-चि-सि-मीनां दीर्घश्च चीरम् 193 क्रन् उपसर्गस्य दीर्घ: नौदीर्घश्च नीचै: 701 उ नावुपपदे डैसि: अति: निपात: संश्चत् संश्रत् तृपद्वेहत् 251 उ चिति स्मृत्याम्-चिन्तयति-ते, 10.2, चिन्तति अङ् युचोपवाद: चिन्ता चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि-चर्चश्च 3282/3.3.105 चिती संज्ञाने-चेतित 1-32 सर्वधातुभ्योऽसुन् चेत: असुन् 638 चिक्कणम् कण: + कश्च चिते: कण: कश्च 625 उ चीक आमर्षणे-चीकयति-ते 10-254 अस्मात् संज्ञायां वुन् धातो: कीचको वंशभेद: चीकयतेराद्यन्तविपर्ययश्च 724 उ आद्यन्तवर्णयो: विपर्ययश्च चुप मन्दायां गतौ-चोपति 1-32 चुपेरच्चोपधाया: 116 उ चपलम् कल चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् चोपन: युच् 3128/3.2.148 चूरी दाहे-चूर्यते 4-47 त्रिच ति: चूर्ति: चुिब वक्त्रसंयोगे-चुम्बयति-ते 1-283 ऋज्रेन्द्राग्र-वज्र-विप्र-कुत्र-चुत्र-क्षुर-रन् + निपात: चुम्ब्रम् मुखम्

खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल-शुक्र-शुक्ल-

गौरव-म्रेरामला:

| च्युङ् गतौ-च्यवते 1-684   | 1                   |                                         |       |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| प:                        | च्युपो वक्त्रम्     | • •                                     | 311 उ |
| त्रन्                     | ज्यौत्नो गन्ता      | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-षमि-नमि-          |       |
|                           |                     | भृञ्भ्यः इत्वन्-त्वन्-त्नण्-क्विन्-शकु- |       |
|                           |                     | स्य-ढ-ड-टाटच:                           | 554 उ |
| छत्वर अपवारणे             | छत्वरी गृहकुजयी     | : छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-चीवर      |       |
| •                         |                     | तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-संयद्वराः         | 288 उ |
| छद अपवारणे छादयति-त       | 10-260              |                                         |       |
| इसि:                      | छदि: पटलम्          | अचि–शुचि–ह्र-सृ-पिच्छादि-छर्दिभ्य:      |       |
| <i>:</i>                  |                     | इसि:                                    | 265 उ |
| छष हिंसायाम्-छषते 1-6     | 30                  | •                                       |       |
| मनिन्                     | छदा:                | सर्वधातुभ्य: मनिन्                      | 594 ਤ |
| छिदिर् द्वैधीकरणे-छिनत्ति | -छिन्ते 7-3         |                                         |       |
| किरच्                     | छिदिरोऽसि:          | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-            |       |
| `                         |                     | मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि         |       |
|                           |                     | रुचि-रुधि-वन्धि-शुषिभ्य: किरच्          | 51 उ  |
| छर्द वमने-धर्दयति-ते 10-  | -59                 |                                         |       |
| ण्वुल्                    | प्रच्छर्दिका        | रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् 3285/         | •     |
|                           |                     | 3.2.148                                 |       |
| छिदिर् द्वैधीकरणे-छिनन्ति | −छिन्ते <b>7</b> −3 |                                         |       |
| रक्                       | छिद्रम्             | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-   |       |
| `                         | ·                   | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-      |       |
|                           |                     | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-            |       |
| ·                         |                     | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिस-              |       |
|                           |                     | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-           |       |
|                           |                     | शुभिभ्यो रक्                            | 178 ਤ |
| इन्                       | धेदिश्छेत्ता        | ह्र-पिषि-रुहि-वृति-विदि-छिदि-           |       |
|                           | 6                   | कोर्तिभ्यश्च                            | 568 उ |
| इ:                        | छदि: परशु:          | कॄ-गॄ-शॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छिदिभ्यश्च        | 592 उ |

| छृदिर् दीप्ति-देवनयो:-छृणत्ति-छृन्ते 7-8 |                |                                    |         |  |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|--|
| अङ्                                      | छिदा           | षिद्भिदादिभ्योऽङ् ३२८१/३.३.१०४     |         |  |
| ष्वरच्                                   | छित्वरो धूर्त: | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-       |         |  |
|                                          |                | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-        |         |  |
| ,                                        |                | संयद्वरा:                          | 281 उ   |  |
| छो छेदने-छूयति 4-37                      |                |                                    |         |  |
| गन् + कित्                               | छाग:           | छापू खडिभ्य: कित्                  | 129 उ   |  |
| क्रिप्                                   | छविर्दीप्ति:   | कृ-वि-धृ-ष्विच्छ-विस्य-वि-किकिदीवि | 505 उ   |  |
| य:                                       | छाया           | मा-छा-षसिभ्यो य:                   | 559 उ   |  |
| कल + गुगागम:                             | छगल:           | छो गुक् हस्वश्च                    | 110 उ   |  |
| इट्                                      | जिक्षवान्      | वस्वोकाजाद्धसाम् 3016/7.2.67       |         |  |
| क्रिन्नन्तो निपात:                       | ন্তবি:         | कृ-वि-धृष्वि-छवि-स्थिव-किकीदिवि    | 496 उ   |  |
| जक्ष भक्ष हसनयोः जिक्षति                 | T 2-64         | •                                  |         |  |
| इट्                                      | जक्षिवान्      | वस्वोकाजाद्धसास् 3016/7.2.67       |         |  |
| जल्प् व्यक्तायां वाचि जल्प               | ति 1-281       |                                    |         |  |
| क्त                                      | जल्पितम्       | नपुंसके भावे क्त: 3090/3.3.144     |         |  |
| जसु मोक्षणे-जस्यति 4-1                   | 01             |                                    |         |  |
| उरिन्                                    | जसुरि: वज्रम्  | जिस-सहोरुरिन्                      | 240 उ   |  |
| जन जनने-जजन्ति, 3-22                     | ·<br>•         |                                    |         |  |
| यक्                                      | जन्यं युद्धम्  | जनेर्यक्                           | 560 उ   |  |
|                                          | जाया भार्या    | •                                  |         |  |
| उण्                                      | ् जानुः        | छन्दसीण:                           | 2 उ     |  |
| कू: (निपात:) बुक्च                       | जम्बू:         | अन्दू-दृम्भू-जम्बू-कफेलू-कर्कन्थू- | , T     |  |
|                                          | `              | दिधिषू:                            | 96 उ    |  |
| मनिन्                                    | जन्म           | सर्वधातुभ्य: मनिन्                 | 594 ত্ত |  |
| रश्च                                     | जर्तुर्हस्ती   | जनेस्तुः रश्च                      | 734 उ   |  |
| इमनिच्                                   | जनिमा          | जनिमृङ्भ्यामिमनिच्                 | 598 ड   |  |
| जनी प्रादुर्भावे-जन्यते, 4-              | -40            |                                    |         |  |
| जने: टन् प्रत्यय: जङ्घादेश:              |                | जनेष्टन्, लोपश्च, अच् तस्य जङ्घ च  | 718 उ   |  |

|                             | _                |                                          |                    |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|
| आत्                         | विजावा           | विड्वानोरनुनासिकः स्यात्                 | 709 उ              |
| ड:                          | सरसिजम्          | सप्तम्यां जनेर्ड: 3007-3.2.97            |                    |
| ड:                          | संस्कारज:        | पञ्चम्यामजातौ 3008-3.2.98                |                    |
| ड:                          | पुमनुजा          | अनौ कर्मणि 3010/3.2.100                  |                    |
| <b>ंड:</b>                  | अजः, द्विजः      | अन्येष्वपि दृश्यते 3011/3.2.101          |                    |
| क्त:                        | राममनुजात:       | गत्यर्थकर्मक श्रिष-शीङ् स्थास-वस-        |                    |
|                             |                  | जन-रुह-जीर्यतिभ्यश्च 3086/ 3.4.72        |                    |
| इष्णुच्                     | प्रजनिष्णुः      | अलंकृञ्-निशाकृञ्-प्रजनोत्पचो-            |                    |
|                             |                  | त्पतोन्मद-रुच्य-पत्र-प्रवृतु-वृथु-       |                    |
|                             |                  | सहचर-इष्णुच्-3116/3.2.136                |                    |
| इण्                         | जनिर्जननम्       | जनि–घशिभ्यामिण्                          | 579 उ              |
| ञुण्                        | जानुः            | हस-निज-निच-रिच-जनि-हयो ञुण्              |                    |
| <b>उ:</b>                   | कुत्वम्, जायते इ | ति जनुः                                  |                    |
| तु:                         | जन्तुः           | कमि-मनि-जनि-गा-भा-या-हिभ्यस्तुः          | 75 उ               |
| अरठ्                        | जठरम्            | जनेररष्ठ च                               | 726 उ              |
| बुक् `                      | जम्बू:           | जनेर्बुक्                                | 97 उ               |
| रु:+नकाररस्य तः             | जत्रु:           | जन्त्रादयश्च                             | 552 उ              |
| इत्वन्                      | जनित्वौ मातापित  | ारौ                                      |                    |
| उसि:                        | जनुर्जननम्       | जनेरुसि:                                 | 280 उ              |
| युच्                        | जन्युः शरीरी     | यजि-मनि-शुन्धि-दसि-जनिभ्यो युच्          |                    |
| कन् निपातः                  | परिज्या .        | श्वन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्ं-क्लेदन्-     |                    |
|                             |                  | स्रोहन-मर्धन-मज्जन्-अर्यमन्              |                    |
| •                           |                  | विश्वय्सन्-परिष्मन्-मातिश्वन् मघवित्रिति | 307 उ              |
| इत्वन्                      | जनित्वौ          | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-षमि-               |                    |
|                             | मातापितरौ        | चिम-भृञ्भ्यः इत्वन्-त्वन्-त्निण्-        |                    |
|                             |                  | नञ्-शक्संस्य ढ-ड-टा-टचः                  | 554 उ              |
| <del></del>                 | . =              | ` `                                      |                    |
| जागृ निद्राक्षये-जागर्ति 2- |                  | च ण प्रस्ताप्रशः किन                     | 502 <del>-</del> T |
| क्रिन्                      |                  | जॄ-शॄ-स्तृजागृभ्य: क्रिन्                | 503 उ              |
| जि जये-जयति 1-378,          |                  |                                          |                    |
| क्त:+मुडागम:+दीर्घश्च       | जीमूत:           | जेर्मुट् सचोदात्तः                       | 378 ਤ              |
|                             | •                |                                          |                    |

|                           |                   | '                                           |       |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|
| इष्णुच्                   | जिष्णुः           | ग्लजि-स्थश्च-ग्स्नः ३११९/३.२.१३९            |       |
| नक्                       | -                 | इण्-सिञ्चि-दीडुष्वविभ्यो नक्                | 282 उ |
| खच्                       | शत्रुजयो हस्ती    | संज्ञायां भृ-तृ-वृजि-धारि-सहि-तपि-          | •     |
| •                         | ,                 | दम: 2963/3.2.46                             |       |
| क्वनिप्                   | · -               | -जि-क्षि-सृ-धृभ्य: क्वनिप्                  | 563 उ |
| झच्                       | जयन्तः शक्रपुत्रः | तॄ-भू-वेहि-वसि-भासि-साधि-गडि-               |       |
|                           |                   | मण्डि-जि-नन्दिभ्य झच्                       | 415 उ |
| जीव प्राणधारणे जीवति 1    | -379              |                                             |       |
| झच्                       | जीवन्त औषधम्      | रुहि-नन्दि-जीवि-प्राणिभ्य: षिदाशिषि         | 414 उ |
| वुन्                      |                   | : आशिषि च 2912/ 3.2.150                     |       |
| आतु:                      | जीवातु:           | जीवेरातु:                                   | 82 उ  |
| आतृकन्                    | जैवातृक:          | आतृकन् वृद्धिश्च                            | 80 उ  |
| अथ:                       | जीवथ:             | शीङ्-शपि-रु-गमि-वचि-जीब-                    |       |
| ,                         |                   | प्राणिभ्योऽथ:                               |       |
| जुङ्गतौ जवते 1-689        |                   |                                             |       |
| क्रिप्                    | जूराकारा:         | ·क्रिप्-वचि-प्रच्छि-श्रि-स्रु-द्रु-प्रज्वां |       |
| ia. Į                     | Z                 | दीर्घोऽसंप्रसारणं च                         | 005 - |
| ,                         | n >               | पानाउसप्रसारण प                             | 225 उ |
| जूरी हिंसासंक्लेशनयोः जूर |                   |                                             |       |
| रक्                       | जीरोऽणु:          | जोरी च                                      | 191 उ |
|                           | (ईकारोऽन्तादेश:   | )                                           |       |
| ज्ञा अवबोधने-जानाति-जा    | नीते 9-40         |                                             |       |
| क:                        | র:                | इगुपधज्ञाप्रीकिर: क: 2897/ 3.1.135          |       |
| क:                        | प्रज्ञ:           | आतश्चोपसर्गे 3283/3.1.136                   |       |
| ज्ञा नियोगे-आज्ञापयति-ते  | 10-200            |                                             |       |
| क:                        | पथिप्रज्ञ:        | प्रेदाज्ञ: 2920/3.2.6्                      |       |
| ज्या वयोहानौ-जिनाति १-३   |                   |                                             |       |
| ल्यप्                     | प्रज्याय          | ज्यश्च 3340/6-1-42                          |       |
| <b>क्र:</b>               |                   | गत्यर्थकर्मकश्लिष-शीङ्-स्थास-वस-            |       |
| *** V                     |                   | जन-रुह जीर्यतिभ्यश्च 3.4.72                 |       |
|                           |                   | न १ ९९ भाषासम्बद्ध ३.4./८                   |       |

| झृष् अतृन्                            | जरन्                | जीर्यतेरतृन् 3092/3.2.104              |       |  |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------|--|
| ऊँथन्                                 | जरूथं मांसम्        | जॄ-वृञ्भ्यां ऊथन्                      | 171 उ |  |
| अंसानच्                               | जरासानः पुरुषः      | छन्दस्यसानच् शुजॄभ्या <b>म्</b>        | 252 उ |  |
| नप्रत्ययः + नित्                      | जर्ण:               | कॄ-वॄ-जॄ-सि-द्रु-षन्यनि-स्वपिभ्यो नित् | 297 उ |  |
| झच्                                   | जरन्त:              | जॄ-विशिभ्यां झच्                       | 413 उ |  |
| ज् वयोहानौ-जारयति-ते ज                | नरति 10-238         |                                        |       |  |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | जरामेति जरायुः      | किंजरयो: श्रिण:                        | 4 उ   |  |
| जृष् वयोहानौ-जीर्यति 4-2              | .1                  |                                        |       |  |
| नप्रत्यय: + नित्                      | जण:                 | कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-सि-स्वपिभ्यो     |       |  |
| •                                     |                     | नित्                                   | 297 उ |  |
| णद अव्यक्ते शब्दे नदति-न              | ादते 1-4 <b>4</b>   |                                        |       |  |
| अनुङ्                                 | नदनुर्मेघ:          |                                        |       |  |
| णल गहने भाषार्थः भासार्थ              | ोंवा 10-22 <b>5</b> | •                                      |       |  |
| इनच्                                  | नलिनम्              | बहुलमन्यत्रापि                         | 190 उ |  |
| णश अदर्शने-नश्यति ४-८                 | 3                   |                                        |       |  |
| वुञ्                                  |                     | 3.2.146                                |       |  |
| णमुल्                                 | जीवनाशं नश्यति      | कर्तोर्जीवपुरुषयोर्निशिवहो: 3364/      |       |  |
|                                       |                     | 3.4.43                                 |       |  |
| उषच्                                  | नहुष:               | पॄ-नहि-कलिभ्यः उषच्                    | 524 उ |  |
| कनुम्                                 | नशुक:               | पचि-नशोर्णकुन्-कनुमौ च                 | 198 उ |  |
| णह बन्धने नह्यति-ते 4-5               | 5                   |                                        |       |  |
| गगने वाच्येऽसुन्                      | नभ:                 | नहेर्दिवि भश्च                         | 660 उ |  |
| भकारश्चान्तादेश:                      |                     |                                        |       |  |
| भ:                                    | नाभि:               | नहो भश्च                               | 575   |  |
| अस्मात् खप्रत्ययः                     |                     |                                        |       |  |
| हकारस्य लोपः                          | नख:                 | नहेर्हलोपश्च                           | 711   |  |
| उषच्                                  | नहुष:               | पु-नि-हि-कलिभ्य उषच्                   | 524 उ |  |
| णभ हिंसयां नभते 1-503                 | •                   |                                        | _     |  |
| ऋ: + डित्                             | ना                  | नयतेर्डिच्च ,                          | 265 उ |  |

|                             |                         | `                                                  |       |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| असच्                        | नभ्यते नभति<br>वा आकाश: | अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ<br>निभ-तिप-पित-पिन-पणि- |       |
|                             |                         | महिभ्योऽसच्                                        | 397 उ |
| णीञ् प्रापणे नयति           |                         | ٠                                                  |       |
| कन् + दीर्घश्च              | नीको वृक्षविशेष:        | अजि-यु-धू-नीभ्यो दीर्घश्च                          | 327 उ |
| णम प्रह्वत्वे शब्दे नमति 1- | 708                     |                                                    |       |
| असच्                        | नमसोऽनुकूल:             | अत्यवि-चमि-तमि-नमि-रभि-लभि-                        |       |
|                             |                         | नभि–तपि–पति–पनि–पणि–                               |       |
|                             |                         | महिभ्योऽसच्                                        | 404 उ |
| <u>ड</u> ट्                 | नट: शैलूष:              | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-वमि-नमि-                     |       |
|                             |                         | भृञ्भ्यः इत्वन्-त्वन्-त्नण्कनञ्                    |       |
|                             |                         | शक्सस्य ढडटाटच:                                    | 559 उ |
| ष्ट्रन्                     | नान्त्रं स्तोत्रम्      | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यसां वृद्धिश्च             | 609 ਤ |
| कु:                         | नाकु: नम्यते            | फलि-पाटि-नमि-मनि-जनां-गुक्-                        |       |
|                             | अनेन                    | पटि-निक-घतश्च                                      | 18 उ  |
| णुद प्रेरणे नुदति 6-2       |                         |                                                    |       |
| क्रिप्                      | नौ:                     | ग्ला-नुदिभ्यां नौ:                                 | 232 उ |
| णिदि कुत्सयाम् निन्दति 1-   | -54                     |                                                    |       |
| रक्                         | निद्रा                  | निन्देर्नलोपश्च                                    | 184 उ |
| तक्षू तनूकरणे तक्षति 1-43   | 38                      |                                                    |       |
| किन्                        | तक्षा                   | कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-                    |       |
|                             |                         | द्युप्रतिदिव:                                      | 162 उ |
| तिड ताडने तण्डते 1-179      |                         |                                                    |       |
| इत् (णिलोप:)                | तडित्                   | ताडेर्णिलुक्च                                      | 103 उ |
| तायृ पूजा निशामनयोः ताय     | ते 1-329                |                                                    |       |
| ष्वरच्                      | तीवरो                   | <sup>1</sup> छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-          |       |
| `                           | जातिविशेष:              | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-                        |       |
|                             | ,                       | संयद्वरा:                                          | 288 उ |
| i i                         |                         |                                                    |       |

| तनु विस्तारे तनोति-तनुते 8-1 |                   |                                           |       |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|--|
| ण:                           | अवतान:            | तनोतेरुपसंख्यानम् ४८९ (वा)                |       |  |
| यतुच् '                      | तन्यतुर्वायू      | ऋतन्यञ्जि-वन्यञ्च्यर्षि-मद्यत्यंगि-कु-यु- |       |  |
|                              | <b>.</b>          | क्रुशिभ्य: कितच्-यतुच्-अलिच्-इष्ट्च्-     |       |  |
| -                            |                   | इष्टच्-इसन्-स्य-नि-धि-नुन्य-              |       |  |
|                              |                   | सासानुक:                                  | 450 ਤ |  |
| <b>ক</b> :                   | तनू:              | कृषि-चमि-तनि-धनि-सर्जि-खर्जिभ्य:          |       |  |
|                              |                   | ऊ:                                        | 84 उ  |  |
| उ:                           | तनु स्वल्पम्      | भृ-मृ-शी-तृ-चरि-त्सरि-तनि-धनि-            |       |  |
|                              |                   | मिमसूजिभ्य: उ:                            | 7 उ   |  |
| डउ: सन्वच्च                  | तितउ:             | तनोतेर्डेउ: सन्वच्च                       | 740 ਤ |  |
| तुन्                         | तन्तु:            | सि-तनि-गमि-मसि-सच्य-विधाञ्                |       |  |
|                              |                   | क्रसिभ्यस्तुन्                            | 72 उ  |  |
| डित्                         | तद्               | त्यज-तनि-यजिभ्यो डित्                     | 137 उ |  |
| क्यन्                        | तनय:              | वलि-मलि-तनिभ्यः क्यन्                     | 549 उ |  |
| उलच् तण्डादेश:               | तन्यन्ते ताड्यन्त | वृञ्-लटि-तनि-ताडिभ्य: उलच्                | 697 उ |  |
|                              | इति तण्डुलाः      |                                           |       |  |
| क्रिप्                       | अनस्य वादेश:      | तनोतेरनश्च वः                             | 231 उ |  |
|                              | त्वक्             |                                           |       |  |
| उसि: + नित्                  | तनुः              | अर्ति-पॄ-वपि-यजि-तनि-धनि-तपिभ्यो          |       |  |
|                              | •                 | नित्                                      | 282 ব |  |
| क्सरन्                       | तसर: सूत्रवेष्टने | तन्यृषिभ्यां क्सरन्                       | 362 उ |  |
| तन् + कित्                   | ततम्              | तनि–मृङ्भ्यां किच्च                       | 375 उ |  |
| तप ऐश्वर्ये तप्यते 4-48      | •                 | •                                         |       |  |
| खच्                          | द्विषंतप:-परंतप:  | द्विषत् परयोस्तापे: 2954/3.2.39           |       |  |
| खश्ं ,                       | ललाटंतप:          | असूर्यललाटयोदृशितपो: 2951/ 3.2.36         |       |  |
| खच्                          | शत्रुंतप:         | ं संज्ञायां भृ-तॄ-वृज-धरि-सहि-तपि-दमः     |       |  |
| •                            |                   | 2963/3.2.46                               |       |  |
| तप सन्तापे तपते 1-711        |                   |                                           |       |  |
| नित् + उसि:                  | तपु:              | अर्ति-पॄ-वपि-यजि-तनि-धनि-तपिभ्यो          |       |  |
|                              | -                 | नित् .                                    | 282 उ |  |

| सावुपपदे + असि:            | सुतप:            | गतिकारकोपपदयो: पूर्वप्रकृति स्वरत्वंच | 676 उ |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|
| अतच्                       | तपसः पक्षी,      | अत्यवि-चिम-तिम-रिभ-लिभ-निभ            |       |
|                            | चन्द्रश्च        | तपि-पति-पनि-पणि-महिभ्योऽतच्           | 404 उ |
| तमु कांक्षायाम् ताम्यति ४  | -92              |                                       |       |
| धिनुण्                     | तमी              | शमित्यष्टाभ्यो धिनुण् ३१२१/३.२.१४१    |       |
| कालन्                      | - तमाल:          | तिमि-विशि-विडि-मृणि-कुलि-कपि-         | *     |
|                            |                  | पलि–पंजिभ्य: कालन्                    | 123 उ |
| इन् कित्                   | तिमिर्मत्स्यभेद: | पिषि-रुहि-वृति-विदि-छिदि कीर्तिभ्यश्च | 558 उ |
| ऊलच् वृक् वृद्धि:          | ताम्बूलम्        | खर्जि पिंजादिभ्य उरोलचौ               | 539 उ |
| अतच्                       | तमतस्तृणापर      | भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-पच्यमि-तमि-      |       |
|                            |                  | नमि–हर्षेभ्योऽतच्                     | 397 उ |
| असच्                       | तमसोऽन्धकार:     | अत्यवि-चिम-तिम-णिम-रिभ-लिभ-           | • .   |
|                            |                  | नभि–तपि–पति–पनि–पणि–                  |       |
|                            |                  | महिभ्योऽतच्                           | 404 ਤ |
| रक्                        | ताम्रम्          | अमितम्योर्वीर्घश्च                    | 283 उ |
| तय गतौ तयते 1-320          |                  |                                       |       |
| ष्टिपच्                    | ताविषी           | तवेर्णित् वा                          | 51 उ  |
|                            | (देवकन्या)       | •                                     |       |
| तल प्रतिष्ठायाम् तालयति ते | 10-65            | •                                     |       |
| इनच्                       | तलिनम्           | तिल-पुलिभ्यां च                       | 221 उ |
| णिजन्तः पः निपातः          | तल्पं शय्या      | खल्प-शिल्प-बाष्प-रूप-पर्ष-तल्पाः      | 315 उ |
| तिज निशाने तेजते 1-69      |                  |                                       |       |
| मक् + कित्                 | तिग्मन्          | युजि-रुचि-तिजां कुश्च                 | 151 उ |
| थक् प्रत्ययान्तो निपात:    | तिथोऽनल:         | तिथ-पृष्ठ-गूथ-यूथ-पोथा:               | 177 उ |
| कित् + इलच्                | तिजिल:           | गुपादिभ्य: कित्                       | 59 उ  |
| क्स्न:                     | तीक्ष्णम्        | तिजेर्दीर्घश्च                        | 305 उ |
| तुहिर् अर्दने तोहति 1-491  |                  |                                       |       |
| इनम्                       | तुहिनम्          | वेपि तुहयोर्ह्स्वश्च                  | 220 उ |
| • •                        | 9, 1, 1          | 36 118/119                            | 2200  |

| तुड तोडने तूडित 1-243<br>इलच् | तुण्डिल:          | सिल-कल्यनि-महि-मडि-भण्डि-<br>शण्डि-पिण्डि-तुण्डि-कु-कि-भूभ्य<br>इलच् | 57 ভ          |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| तुडि तोडने तुण्डते 1-175      | जिल्हें के विकास  | सर्वधातुभ्यः इन्                                                     | <i>5</i> 67 उ |
| इन्                           | तुण्डि:           | सपवातुम्यः श्र्                                                      | 307 3         |
| तुद व्यथने तुदति 6-1          |                   | 6                                                                    |               |
| खश्                           | विधुन्तुद:        | विध्वरुषोस्तुद: 2950/3.2.35                                          |               |
|                               | अरुन्तुद:         |                                                                      | 172 उ         |
| तक्                           | तृत्योऽग्निः      | पा-तॄ-तुदि-वचि-रिचि-सिचिभ्यस्तक्                                     | 1/2 5         |
| तृप प्रीणने तृप्यति 4-84      |                   | * *                                                                  |               |
| निपात: + अति:                 | तृपत् छत्रम्      | सश्चच् तृपद्वेहत्                                                    | 242 उ         |
| तुष तुष्टी तुष्यति 4-73       |                   |                                                                      |               |
| आरन्                          | तुषार:            | तुषारादयश्च                                                          | 426 उ         |
| तृ प्लवन तरणयोः तरित 1        | -696              |                                                                      |               |
| क:                            | तरीनों:           | अवि-तृ-स्तृ-तन्त्रिभ्य ई:                                            | 446 उ         |
| उ:                            |                   | भृ-मृ-शी-तृ-चरि-त्सरि-तिम-धिम-                                       |               |
|                               |                   | मि-मस्जिभ्य उः                                                       | 7 उ           |
| कः दुट्च                      | तर्दू:            | त्रोर्दुट्                                                           | 92 उ          |
| थक्                           | तीर्थम्           | पा-तृ-दिव-चि-रि-सिचिभ्यस्थक्                                         | 172 उ         |
| सप्रत्यय: उनन्                | त्सः प्रवसमुद्गयो | : वृ-तृ-वदि-हनि-कमि-कषिभ्यः सः                                       | 342           |
| स्श्र लोवा                    | तरुण-स्तलुनो युव  | त्रा त्रोरश्च लो वा                                                  | 341 उ         |
| तरणे लः                       | तरत्यनेन वर्णा    | त्रोरश्चल:                                                           | 5 उ           |
|                               | इति तालु          |                                                                      |               |
| कीटन्                         | तिरीटं सुवर्णम्   | क्-त्-कपिभ्यः कीटन्                                                  | 634 उ         |
| अनि:                          | तरणि:             | अति-सृ-घृ-धम्य-स्यश्व-वि-तृभ्योऽनिः                                  | 259 उ         |
| झच्                           | तरन्तः समुद्रः-   | त्-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-                                       | 4.4.55        |
|                               | तरन्ती नौका       | मण्डि-जि-नन्दिभ्यश्च झच्                                             | 415 उ         |

# त्रपूष् लज्जायाम् त्रपते 1-260

| त्रपूष् लज्जायाम् त्रपत ।                                  | -260                                                      |                                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| रक्                                                        | त्रप: पुरोडाश:                                            | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-<br>सृपि-तृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-<br>पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दिम्भि-वसि-<br>वाशि-शोड्-हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक् | 178 ভ |
| त्विष दीप्तौ त्वेषति-त्वेषते                               | 1-727                                                     |                                                                                                                                                                                        |       |
| तृन् ं                                                     | त्वष्टा                                                   | नमृ-नेष्ट्-त्वष्ट्-होतृ-पोतृ-भ्रातृ-जामातृ<br>मातृ-पितृ-दुहितृ                                                                                                                         | 260 ਤ |
| ञितृषा पिपासायाम् तृष्यति                                  | ते 4-118                                                  |                                                                                                                                                                                        |       |
| न: + कित्<br>सेट् + क्त्वा<br>णमुल्                        | तृष्णा<br>तृषित्वा-तर्षित्वा<br>द्व्यहतर्षं गाः<br>पाययति | तृषि-सुषि-रसिभ्यः कित्<br>तृषि-मृषि-कृशेः काश्यपस्य<br>अस्यति-तृषोः क्रियान्तरे कालेषु<br>3379 / 3.4.57                                                                                | 299 ব |
| त्रुप गतौ तृपति 1-287<br>कलः<br>त्रैङ् पालने त्रायते 1-692 | तृपला लता                                                 | कलस्तृपश्च                                                                                                                                                                             | 109 ਤ |
| अत्र:                                                      | तोत्रं प्रहरणम्                                           | अशि-त्रादिभ्य इत्रोऽत्रौ                                                                                                                                                               | 622 उ |
| त्यज हानौ त्यजित 1-712<br>डित्<br>त्सर छद्मगतौ त्सरित 1-37 | त्यद् ·                                                   | त्यज-तनि-यजिभ्यो डित्                                                                                                                                                                  | 137 उ |
| ड:                                                         | त्सरु:<br>खड्गादिमुष्टि:                                  | भृ-मृ-शी-तृ-चरि-त्सरि-तनि-धनि-<br>मि-मस्जिभ्य: उ:                                                                                                                                      | 7 उ   |
| तित्र कुटुम्बधारणे तन्त्रयति ईः                            | तन्त्रीर्वीणादेर्गुण:                                     | अवि-तॄ-स्तॄ-तिन्त्रिभ्य ई:                                                                                                                                                             | 446 ਤ |
| तृह हिंसायाम् तृणेढि 7-18<br>क्नः + हकारस्य लोपः           | तृणम्                                                     | तृहे: क्रो हलोपश्च                                                                                                                                                                     | 696 उ |

शमे धिनुण्

खच्

दमी

अरिंदम:

त्रसी उद्वेगे त्रस्यति-त्रसति 4-11 त्रसि-गृधि-धृषि-धि-क्षिपे: क्रु: त्रसु: क्रः 3120 / 3.2.140 ञित्वरा संभ्रमे त्वरते 1-525 वहि-श्रि-श्रु-यु-द्रु-ग्ला-हा-त्वरिभ्यो तूर्णिः नित 500 उ नित् नक्षगतौ नक्षति 1-442 अमि-नक्षि-यजि-वधि-पतिभ्योऽत्रन् 385 नक्षत्रम् अत्रन् दध धारणे दधते 1-7 द्वित्वं, इत्वं, षुक्च दिधिषाय्य: दंश दशनदर्शनयोः दशति 1-715 दासो धीवर: 699 उ टटनौ स्याताम् दंशेश्च पति-कठि-कुठि-गडि-गुडि-दंसिभ्य दंशेर: एरक् 58 उ एरक् दसु उपक्षये दस्यति 4-103 इषि-युधीन्धि-दसि-श्या-धू-सूभ्यो मक् 142 ਤ दस्मो यजमान: मक् स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-दस्रः स्वर्वेद्यः रक् 1242 सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-मन्दि चन्दि-दिह-दिस-दम्भि-वसि-वाशि-शीङ् हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक् 178 ਤ जनि-मनि-शुन्धि-दसि-जनिभ्यो युच् दस्यु: युच् दमु उपशमे दाम्यति 4-93 684 ਤ उनसि: दमेरुनसि: दमुनाः

शमित्यष्टाभ्यो धिनुण् 3121/3.2.141

दम: 2963 / 3.2.46

संज्ञायां भू-तू-वृजि-धारि-सटि-तपि-

| धातुप्रत्यय | गलाक: |  |
|-------------|-------|--|

|                             | धा              | तुप्रत्ययालोक:                        | 53             |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| ड:                          | दण्ड:           | ञमन्ताडु:                             | 119 उ          |
| डोसि:                       | दो:             | दमेडोंसि:                             | 237 ड          |
| तन्                         | दन्त:           | हसि-मृ-ग्रि-ण-वा-मिद-मि-लू-पू-        | 257 0          |
| -                           |                 | . धू–धूर्विभ्य: तन्                   | 373 उ          |
| इनच्                        | दक्षिणम्        | द्रुदिक्षिभ्यामिनच्                   | 218 ব্         |
| दम्भु दम्भने दभ्रोति 5-2    | 23              |                                       |                |
| रक्                         | दम्भ्रः समुद्रः | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- |                |
|                             |                 | सपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-     |                |
|                             |                 | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-          | ,              |
|                             |                 | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिह-दिस-        | *              |
|                             |                 | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-         |                |
|                             |                 | शुभिभ्यो रक्                          | 178 उ          |
| दरिद्रा दुर्गतौ दरिद्रति 2- | 66              |                                       | • •            |
| यालोप:                      | दर्दू:          | दरिद्रातेर्यालोपश्च                   | 93 उ           |
| दल विशरणे विदारणे च         | -दलति 1-369     |                                       |                |
| भ:                          | दर्भ:           | दूदलिभ्यां भ:                         | 439 ਤ          |
| मि:                         | दल्मि:          | दल्मि:                                | .e, उ<br>496 उ |
| कपन्                        | दलप: प्रहरणम्   | उषि-कुठि-दलि-कचि-खचिभ्य: कपन्         | 429 उ          |
| दह भस्मीकरणे दहति 1-        | -717            |                                       |                |
| रक्                         | दह्रोऽग्नि:     | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- |                |
|                             |                 | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-    |                |
|                             |                 | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-          |                |
|                             |                 | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिस-            |                |
|                             |                 | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ् हसि-सिधि-         |                |
|                             |                 | शुभिभ्यो रक्                          | 178 उ          |
| दाप् लवने दाति 2-52         | · .             |                                       | •              |
| स्त्रन्                     | दात्रम्         | दादिभ्यश्छन्दसि                       | 619 उ          |
| डुदाञ् दाने ददाति दत्ते 3-  | .9              |                                       |                |
| इष्णुच्                     | दोष्णुर्दाता    |                                       |                |
|                             |                 |                                       |                |

| अङ् ं                                                                                                                                                  | प्रदा-उपदा                                                                                                 | क्तिनोऽपवाद:, आतश्चोपसर्गे                                                                                                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | श्रद्धा-अन्तर्धा                                                                                           | 3283 / 3.3.103                                                                                                                                                                            |                                           |
| णिनि:                                                                                                                                                  | शर्मदायी                                                                                                   | आवश्यकाधमर्ण्ययो: णिनि: 3311/                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 3.3.170                                                                                                                                                                                   |                                           |
| श:                                                                                                                                                     | दद:                                                                                                        | ददाति-दधात्योर्विभाषा २१०१/ ३.१.१३१                                                                                                                                                       |                                           |
| युक्                                                                                                                                                   | दाय:, धाय:                                                                                                 | आतो युक् चिण्कृतो: 2761/7.3.33                                                                                                                                                            |                                           |
| क:                                                                                                                                                     | सर्षप्रद:                                                                                                  | प्रेदाज्ञ: 2920/3.2.6                                                                                                                                                                     |                                           |
| त                                                                                                                                                      | प्रतः, दत्तः                                                                                               | अच उपसर्गात:, दोदद्धो: 3077/                                                                                                                                                              |                                           |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 7.4.46                                                                                                                                                                                    |                                           |
| इष्णुच्                                                                                                                                                | दोष्णुः                                                                                                    | गा-दाभ्यामिष्णुच्                                                                                                                                                                         | 303 उ                                     |
| नुः                                                                                                                                                    | दानुः, दाता                                                                                                | दा-भाभ्यां नुः                                                                                                                                                                            | 319 उ                                     |
| क:                                                                                                                                                     | दाक: दाता                                                                                                  | कृ-दा-धा-रा-चि-कलिभ्यः कः                                                                                                                                                                 | 327 उ                                     |
| त्वन्                                                                                                                                                  | दात्वो दाता                                                                                                | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-षमि-नमि-                                                                                                                                                            |                                           |
| · ·                                                                                                                                                    |                                                                                                            | भृञ्भ्यः इत्वन्-त्वन्-त्निण्कनञ्-                                                                                                                                                         |                                           |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            | शक्सस्य-ढ-ड-टा-टचः                                                                                                                                                                        | 554 उ                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                           |
| दिव क्रीडा विजिगीषा-व्य                                                                                                                                | वहार-द्युति-स्तुति                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 9                                                                                                                                                      | •                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                           |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा                                                                                                                              | •                                                                                                          | देवकुशोश्चोपसर्गे 3127/3.2.147                                                                                                                                                            |                                           |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्                                                                                                                      | तेषु=दीव्यति 4-1                                                                                           | देवकृशोश्चोपसर्गे 3127/3.2.147<br>दिवेर्द्युच्च                                                                                                                                           | 610 ਤ                                     |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्<br>ष्ट्रन्                                                                                                           | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदक:                                                                                 |                                                                                                                                                                                           | 610 ਤ                                     |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्                                                                                                                      | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदक:<br>द्यौतं ज्योति:                                                               | दिवेर्द्यच्च                                                                                                                                                                              | 610 उ<br>162 उ                            |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्<br>ष्ट्रेन्<br>(किन्) वः                                                                                             | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदक:<br>द्यौतं ज्योति:                                                               | दिवेर्द्युच्च<br>कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धवि-द्यु-                                                                                                                                       |                                           |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्<br>्रष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>क्तिन् (गुणाभावः)                                                                       | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदकः<br>द्यौतं ज्योतिः<br>प्रतिदिवा दिवसः                                            | दिवेर्द्युच्च<br>कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धवि-द्यु-<br>प्रति-दिव:                                                                                                                         | 162 उ                                     |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्<br>ष्ट्रेन्<br>(किन्) वः                                                                                             | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदक:<br>द्यौतं ज्योति:<br>प्रतिदिवा दिवस:<br>दीदिवि:                                 | दिवेर्द्युच्च<br>कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धवि-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य                                                                                          | 162 ਤ<br>504 ਤ                            |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-र्गा<br>वुन्<br>्रष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>क्तिन् (गुणाभावः)                                                                       | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदक:<br>द्यौतं ज्योति:<br>प्रतिदिवा दिवस:<br>दीदिवि:<br>चाषेण                        | दिवेर्द्युच्च<br>कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धवि-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य                                                                                          | 162 ਤ<br>504 ਤ                            |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गां<br>वुन्<br>ष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>किन् (गुणाभावः)<br>क्रिबन्तो निपातः (ह्रस्वः)                                              | तेषु=दीव्यति 4-1<br>आवेदकः<br>द्यौतं ज्योतिः<br>प्रतिदिवा दिवसः<br>दीदिविः<br>चाषेण<br>किकीदिविना<br>देवरः | दिवेर्द्युच्च<br>किनन्-यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिव-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य<br>कृ-वि-धृष्वि-छिव-स्थिव-किकि-दीवि<br>दिवेर्ऋः                                          | 162 ਤ<br>504 ਤ<br>505 ਤ                   |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गां<br>वुन्<br>ष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>किन् (गुणाभावः)<br>क्रिबन्तो निपातः (ह्रस्वः)<br>ऋः<br>कित् (असच्)                         | तेषु=दीव्यति 4-1 आवेदकः द्यौतं ज्योतिः प्रतिदिवा दिवसः दीदिविः चाषेण किकीदिविना देवरः दिवसः                | दिवेर्द्युच्च<br>किनन्-यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिव-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य<br>कृ-वि-धृष्चि-छिव-स्थिव-किकि-दीवि<br>दिवेर्ऋः<br>दिव: कित्                             | 162 ਤ<br>504 ਤ<br>505 ਤ<br>264 ਤ          |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गां<br>वुन्<br>ष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>किन् (गुणाभावः)<br>क्रिबन्तो निपातः (ह्रस्वः)                                              | तेषु=दीव्यति 4-1 आवेदकः द्यौतं ज्योतिः प्रतिदिवा दिवसः दीदिविः चाषेण किकीदिविना देवरः दिवसः                | दिवेर्द्युच्च<br>किनन्-यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिव-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य<br>कृ-वि-धृष्वि-छिव-स्थिव-किकि-दीवि<br>दिवेर्ऋः                                          | 162 ਤ<br>504 ਤ<br>505 ਤ<br>264 ਤ          |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गां<br>वुन्<br>ष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>किन् (गुणाभावः)<br>क्रिबन्तो निपातः (ह्रस्वः)<br>ऋः<br>कित् (असच्)<br>ण्यन्तः + चित् + अरः | तेषु=दीव्यति 4-1 आवेदकः द्यौतं ज्योतिः प्रतिदिवा दिवसः दीदिविः चाषेण किकीदिविना देवरः दिवसः                | दिवेर्द्युच्च<br>किनन्-यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिव-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य<br>कृ-वि-धृष्चि-छिव-स्थिव-किकि-दीवि<br>दिवेर्ऋः<br>दिव: कित्<br>अर्ति-किम-भूमि-चिम-देवि- | 162 ਤ<br>504 ਤ<br>505 ਤ<br>264 ਤ<br>408 ਤ |
| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गां<br>वुन्<br>ष्ट्रन्<br>(किन्) वः<br>किन् (गुणाभावः)<br>क्रिबन्तो निपातः (ह्रस्वः)<br>ऋः<br>कित् (असच्)                         | तेषु=दीव्यति 4-1 आवेदकः द्यौतं ज्योतिः प्रतिदिवा दिवसः दीदिविः चाषेण किकीदिविना देवरः दिवसः                | दिवेर्द्युच्च<br>किनन्-यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिव-द्यु-<br>प्रति-दिवः<br>दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य<br>कृ-वि-धृष्चि-छिव-स्थिव-किकि-दीवि<br>दिवेर्ऋः<br>दिव: कित्<br>अर्ति-किम-भूमि-चिम-देवि- | 162 ਤ<br>504 ਤ<br>505 ਤ<br>264 ਤ<br>408 ਤ |

| ल्यप्                         | उपदाय                     | नल्यपि-मीनातिमिनोतीत्यत्वम्              |       |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------|
|                               |                           | 2508 / 6.1.50                            |       |
| नक्                           | दीन:                      | इण्-सिञ्-जि-दीङ्-ष्वविग्भ्यो नक्         | 289 उ |
| टु दु उपतापे दुनोति 5-10      | ,                         |                                          |       |
| णः                            | दाव:                      | दुन्योरनुपसर्गे 2904/3.1.142             |       |
| उलच्                          |                           | खर्जि पिंजादिभ्य ऊरोलचौ                  | E20 T |
| क्तः                          | दुकूलम् धातोः दीर्धः,दूतः |                                          | 539 ਫ |
| पचाद्यच्                      | संदाव:                    |                                          | 277 ব |
| · ·                           |                           | समि-यद्रुद्रुव: 3194 / 3.3.23            |       |
| दुह प्रपूरणे दोग्धि-दुग्धे 2- | -4                        |                                          |       |
| कप् + घश्च                    | कामदुघा                   | दुह: कप् घश्च 2979 / 3.2.70              |       |
| तृन् तृच्                     | (निपात:) दुहिता           |                                          |       |
| दूष वैकृत्ये दूष्यति 4-74     |                           |                                          |       |
| ण्यन्त: (ईकन्)                | दूषिका                    | कषि-इषिभ्यामीकन्                         | 464 उ |
|                               | 6,                        | 4                                        | 404 0 |
| दु गतौ = दवति 1-677           | <b>3</b> 0.               |                                          |       |
| स्थ:                          | दुष्ठ:                    | अप दु:सुषुस्थ:                           | 25 उ  |
| दृ हिंसायाम् दृणोति 5-30      |                           |                                          |       |
| घञ्                           | उद्राव:                   | उदि-श्रयति-यौति-पृदुव:                   |       |
|                               |                           | 3224/3.3.49                              |       |
| घञ्                           | संद्राव:                  | समि-यद्रुद्भव: 3194/3.3.23               |       |
| द्रु गतौ द्रवति 1-677         |                           | - "                                      |       |
| (नित्) न प्रत्ययः             | द्रोण:                    | कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-स्वपिभ्यो       |       |
| (1111) 1 2/1-1-1              | Z) 1.                     | नित्                                     | 207 7 |
| <sub>ਵਕ</sub> ਰ               | द्रविणम्                  | ·                                        | 297 ਤ |
| इनन् हरि-मित उपपदयो:          | प्रायणम्                  | दुदक्षिभ्यामिनन्                         | 218 ই |
|                               | निर्देश विकास             | -66                                      |       |
| कु: (डित्)                    | हरिद्र: मितद्र:           | हरिमितद्रव:                              | 35 उ  |
| क्रिप्                        | द्रूहिरण्यम्              | क्रिब्-चि-प्रच्छि-श्रि-स्रु-द्रु-पृज्वां |       |
|                               |                           | दीर्घोऽसंप्रसारणं च                      | 225 उ |
| दृङ्आदरे आद्रियते 6-12        | 0                         |                                          |       |
| खच्                           | पुरंदर:                   | पूः सर्वयोदीरिसहोः 2958/3.2.41           |       |
|                               |                           |                                          |       |

| विन्                        | दर्वि:           | वृ-दृभ्यां विन्                               | 502 उ |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|
| दूभी भये दर्भयति ते 10-2    | 246              |                                               |       |
| निपातः (कूः)                | दृम्भू:          | अन्दू-दृम्भू-जम्बू-कफेलू-कर्कन्धू-<br>दिधिषू: | 96 उ  |
| दू विदारणे दृणाति ९-22      |                  |                                               |       |
| उदि उपपदे + अच्             |                  |                                               |       |
| उदेर्दकारस्य लोपः           | उदरम्            | उदि दृणातेरजलौ पूर्वपदान्त्यलोपश्च            | 707 उ |
| ব:                          | प्रद्राव:        | प्रदुस्तुस्तुव: 3198/3.3.27                   |       |
| ति: + नित्                  | दृति:            | दृणातेर्हस्वश्च                               | 633 उ |
| अप्                         | दर:              | ग्रह-वृह-नि-श्चि-गमश्च 3264/ 3:3.54           |       |
| अच् (कित्)                  | दर्दूर:          | मुकुरदर्दुरौ                                  | 42 उ  |
| <b>उ:</b>                   | दीर्यत इति दारु  |                                               |       |
| हूस्व: षुक्                 | दृषत्            | दृणाते: षुक् ह्रस्वश्च                        | 131 उ |
| अदि:                        | दरुत्            | शृ-दृ-भसोऽदि:                                 | 135 उ |
| ਕ <b>:</b>                  | दर्वी राक्षस:    | कृ-गृ-श्-दृभ्यो वः                            | 161 उ |
| उनन्                        | दारुणम्          | कृ-वृ-दारिभ्य-उनन्                            | 340 उ |
| वि:                         | दर्वि:           | उल्मुकदर्विहोमिन:                             | 371 उ |
| भ <b>ः</b>                  | दर्भ:            | दूदलिभ्यां भ:                                 | 439 उ |
| उण्                         | दार्यत इति दारु  | कृ-वा-पा-जि-मि-स्वादि-साध्य-सूभ्य             |       |
|                             | •                | <b>उ</b> ण्                                   | 1 उ   |
| कु: (शत उपपदे)              | शतद्रु:          | शते च                                         | 36 उ  |
| द्यु अभिगमने द्यौति 2-33    | 3                |                                               |       |
| कनिन् + वः                  | द्युवा सूर्य:    | कनिन्-यु-वृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु-          |       |
|                             | <b>3</b>         | पति−दिव:                                      | 162 उ |
| द्युत दीप्तौ = द्योतते 1-49 | 3                |                                               |       |
| क्रिप्                      | द्यौ:            | (बाहुलकात्)                                   |       |
| इसिन् (आदेश्च ज:)           | ज्योति:          | द्युतेरिसन्नादेश्च जः                         | 275 उ |
| हिशर् प्रेक्षणे पश्यति 1-   | 714              |                                               |       |
| खश्                         | असूर्यंपश्या राज | दारा:                                         |       |

| (पशिरादेश:) तुक्           | पशु:              | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पिशि-बाधा-       |        |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|
|                            |                   | मृजि–पशि तुक्–धुक्–दीर्घहकाराश्च   | 27 उ   |
| निपात:                     | उग्रंपश्य:        | उग्रंपश्येरंमदपाणिन्धमाश्च २९५२ /  | •      |
|                            |                   | 3.3.37                             |        |
| कञ्                        | सदृक्             | समानान्ययोश्चेति वाच्यम् (वा)      | 497 वा |
| क्सः                       | अन्यादृक्ष:       | क्सोऽपि वाच्य: (वार्तिकम्)         | 497 वा |
| आनच् कित्                  | दृशान:            | युधि-बुधि-दृशिभ्य: किच्च           | 256 उ  |
| क्वनिप्                    | पारं दृष्ट्वा-    | दृशे: क्वनिप् 3004/3.2.94          |        |
|                            | पारदृश्वा         |                                    |        |
| अतच्                       | दर्शित:           | भॄ-मॄ-दृशि-यजि-पर्वि-पच्य-मित-     |        |
| •                          |                   | मिन-मि-हर्येभ्योऽतच्               | 397 उ  |
| য়:                        | पश्य:             | पाघ्राध्माधेट् दृश: श: 3.1.137     |        |
| डुधाञ् धारणपोषणयोः दध      | ाति-धत्ते 3-10    | •                                  |        |
| यत् + नुट्च                | धान्यम्           | दधातेर्यत्–नुट्च                   | 736 उ  |
| असुन्                      | धासा पर्वता:      | वहि-हा-धाञ्भ्यश्छन्दसि             | 670 ਤ  |
| वेधादेश:                   | विदधातीति वेधाः   | विधाञो वेध च                       | 674 उ  |
| असि:                       | वय उपपदे वयोधा    | ः वयसि धाञः                        | 678 उ  |
| असि:                       | पय उपपदे पयोधा    | : पयसि च                           | 679 उ  |
| असि:                       | पुर उपपदे पुरोधा: | पुरसि च                            | 680 उ  |
| कर्क पूर्व:                | कर्कन्धू:         | अन्दू-दृम्भू–जम्बू–कफेलू–कर्कन्धू– | •      |
| -                          |                   | दिधिष्:                            | 96 उ   |
| तुन्                       | धातु: क्रष्टा     | सित-नि-गमि-मसि-स-च्य-वि-धाञ्       | •      |
|                            |                   | क्रशिभ्य: तुन्                     | 72 उ   |
| क्रन्                      | धीर:              | सु-सू-धाञ्-गृधिभ्य: क्रन्          | 192 उ  |
| क्यु:                      | निधनम्            | कृ-पॄ-वृजि-मन्दि-नि-धाञ: क्यु:     | 248 ব  |
| द्वित्वं+इत्वं+षुक् च आय्य | दिधिषाय्य:        | दिधिषाय्य:                         | 684 उ  |
| ष्यस्                      | धीवर:             | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-       |        |
| •                          |                   | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-        | •      |
|                            |                   | संयद्वरा:                          | 288 उ  |
| न:                         | धाना              | धा-पॄ-वस्य-ज्यतिभ्यो नः            | 293 उ  |
|                            |                   |                                    |        |

### धातुप्रत्ययालोक:

| कः<br>आणकः                                  |               | कृ-दा-धा-रा-चि-कालिभ्यः कः<br>गिः आणको-लुध्-शिधि-धाञ्भ्यः | 327 ਵ<br>370 ਵ |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| द्विष अप्रीतौ द्वेष्टि 2-3<br>शत्           | द्विषन्       | द्विषोऽमित्रे 3111/3-2-131                                | 370 8          |
| दोऽवखण्डने द्यति 4-39                       |               |                                                           |                |
| इनच्                                        | दिनम्         | द्यते:                                                    | 217 उ          |
| धन धान्ये = दधन्ति 3-2 <sup>-</sup><br>उसि: | धनुः          | अर्ति-पॄ-वपि-यजि-तनि-धनि-तपिभ्यो<br>नित्                  | ू<br>282 उ     |
| ङ:                                          | धनू: शस्त्रम् | कृषि-चिम तिन-धिन-सिर्जि-खर्जिभ्य कः                       | 84 उ           |
| ध्वण शब्दार्थः ध्वणति 1-                    | -303          |                                                           |                |
| इ:                                          | ध्वनि:        | खनि-कष्य-ज्य-सि-वसि-वनि-सनि-<br>ध्वनि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च   | 589 ड          |
| धिमः सौत्रः                                 | ,             |                                                           |                |
| अनि:                                        | धमनि:         | अर्ति-सृ-धृ-धम्य-रय-वि-तृग्योऽनिः                         | 267 उ          |
| धण शब्दे धणति 1-304                         | 0             |                                                           |                |
| उ:<br>ऊ:                                    | धनुः<br>धनूः  | कृषि-चिम-तिन-धिन-सिर्ज-खिञ्जभ्य:                          |                |
|                                             |               | ऊ:                                                        | 84 उ           |
| धवि गतौ धन्यति 1-393 वः किनन्               | धन्या गाह     |                                                           |                |
| . બં. બામમ્                                 | वन्या मरः     | किनन् यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धिन्व-द्यु-<br>पति-दिव:          | 162 उ          |
| ध्मा शब्दाग्रिसंयोगयोः धम                   | ति 1-661      |                                                           |                |
| श:                                          | धम:           | पाघ्राध्माधेट्दृश: श: 3-1-137                             | ,              |
| कुन्                                        | धमकः कर्मकारः | धो धम च                                                   | 203 उ          |

| £ | धुञ् कम्यने धुनोति धुनुते 5   | _9             |                                                                          |                |
|---|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | क्रेप्                        | गोधुक्-प्रधुक् | सत्सूद्विष–द्रुह–युज–विद–भिद–छिद–<br>जि–नी–राजामुपसर्गेऽपि क्विप् 2975 / |                |
|   |                               | ų.             | 3.2.61                                                                   |                |
| 1 | धुर्वी हिंसागत्योः धुर्वति 1- | 382            |                                                                          |                |
|   | तन्                           | धूर्त:         | हसि-मृ-ग्रिण-वा-मिद-मि-लू-प्लू-                                          |                |
|   |                               |                | धुर्विभ्य: तन् 2963/3.2.46                                               |                |
|   | धम .                          |                | — केल जोग्य ग्रेपन लोगन                                                  |                |
| ٠ | मनिन्                         | धाम परिमाणं    | नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-लोमन्                                          | 600 उ          |
| • |                               |                | पाप्मन्-धामन्                                                            | 000 0          |
|   | धूञ् कम्पने धुनोति धुनुते 6   |                | ्रिक्त काला हुन्।<br>इस्त्री काला काला हुन्।                             |                |
|   | क्तिन्-निष्ठावत्              | धूनि:          | ऋल्वादिभ्य: क्तिन् निष्ठावत् वाच्य: 574                                  |                |
|   |                               |                | (वा)<br>इषु-युधीन्धि-दसि-श्या-धू-सूभ्यो मक्                              | 150 उ          |
|   | मक्                           | धूम:           | इषु-युधाान्य-दास-रया-पू-पू-पू-पा अप्<br>भू-सू-पू-धू- भ्रस्जिभ्यश्छन्दसि  | 130 उ<br>247 उ |
|   | क्युन्                        | धवनो वहिः      | भू-सू-पू-धू- भ्रास्थान्यरञ्जात                                           | 247 उ<br>334 उ |
|   | कन्                           |                | अजि-यु-धू-नीभ्यो दीर्घश्च                                                | 360 <b>उ</b>   |
|   | सर: (कित्)                    | धूसर: ्        | कृ-धू-मदिभ्यः कित्                                                       | 300 उ<br>370 उ |
|   | आणक:                          | धवाणको वात:    | आणको लू-धू-शिंधि-याञ्भ्यः                                                | 370 0          |
|   | धृञ् धारणे धरति-ते 1-64       |                |                                                                          | •              |
|   | मन्                           | धर्म:          | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-क्षि-क्षु-भा-या-                                  | 145 3          |
|   |                               |                | वा-पदि-यक्षि-नीभ्यो मन्                                                  | 145 ব          |
|   | इमनिच्                        | धरिमा रूपम्    | ह-भृ-धृ-स्त-रहभ्य इमनिच्                                                 | 597 उ          |
|   | स्त्र:                        | धर्त्रं गृहम्  | गु-धृ-वी-पचि-वचि-यमि-सदि-                                                | /1/ T          |
|   |                               |                | क्षदिभ्यस्त्रः                                                           | 616 उ          |
|   | अनि:                          | धरणि:          | अर्ति-सृ-धृ-धम्यश्य-वि-तृभ्योऽनिः                                        | 267 ব          |
|   | धृङ् अवस्थाने धियते 6-1       | 121            |                                                                          |                |
|   | खच्                           | युगन्धरः       | संज्ञायां भृ-तॄ-वृजि-धारि-सहि-तपि-                                       |                |
|   | •                             |                | दम: 2963 / 3.2.416                                                       |                |
|   | क्वनिप्                       | धृक्षा         | शीड्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्यः                                       |                |
|   | •                             |                | क्वनिप्                                                                  | 563 उ          |
|   |                               |                |                                                                          |                |

मन अर्वि-स्तु-सु-ह-सृ-धृ-भिक्षु-भा-या-धर्म: वा-पदि-पक्षिनीभ्यो मन 145 उ मक् (गुणश्र) धर्म: धर्म: 154 उ धृष प्रहसने धर्षयति-ते 10-277 क्र: मसि-ग-धि-धृषि-क्षिपे: क्रु: धळ्ण: 3120 / 3.2.140 धृषा प्रागल्भ्ये धृष्णोति 5-22 ऋकारस्येकारः सानसि-वर्णसि-पणसि-तण्डुलांकुश-धिष्णि: चषालेल्वल-धिष्णय शल्वाः 557 उ धिषादेश:क्यु: धिषणो गुरु: धुषेधिषुच संज्ञायाम् 249 उ कुः धृषुर्दक्ष: पु-भिदि-व्यधि-गृधि-धृषिभ्य: 23 उ धृ विदारणे धृणाति १-23 क्रिप् मित्रधृक्-प्रधृक् सत्सृद्विष-द्रुह-युज-विद-भिद-छिद-जि-नी-राजामुपसर्गेऽपि क्रिप् 2975 / 3.2.61 धुङ् अवघ्वंसने धरते 1-687 इमनिच धरिमा रूपम् ह-भ-ध-स-स्त-शभ्यः इमनिच 597 उ धु क्षरणदीप्योः वन्नन्तो (निपात:) धृणि: किरण: धृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि-एते पंच निपात्यन्ते 501 उ धृषु सेचने क्रिशन्तो निपातः धृष्विर्वराह: कृ-वि-धृष्वि-छवि-स्थवि-किकीदेवि 505 उ ध्वन शब्दे ध्वनित 1-556, ध्वानयति-ते, ध्वनयति-ते 10-314 इप्रत्यय: ध्वनि: खनि-कष्यज्य-सि-वसि-वनि-सनि-ध्वनि-ग्रन्थि-चलिभ्यश्च 589 उ धेट् पाने-धयति 1-643 खच् (मुम्) श्निन्धयः खित्यनव्ययस्य (हस्वः) 2943 /

6.3.66

| ••                            |                                         | •                                    |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| खर्च् (मुम्)                  | स्तनन्धय:                               | नासिकास्तनयो: ध्मा धेटो: 2944/       |       |
|                               | नासिकन्धय:                              | 3.2.29                               | ;     |
| खच् (मुम्)                    | मुष्टिन्धय:                             |                                      |       |
|                               | मुष्टिन्धम:                             | नाडीमुष्ट्योश्च 2945/3.2.30          |       |
|                               | नाडिन्धय:                               | •                                    |       |
| क्वनिप्                       | धृत्वा                                  | शीङ् -कृशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्य:    |       |
| `                             |                                         | क्वनिप्                              | 63 उ  |
| श:                            | धय:                                     | पाघ्राध्माधेट् दृश: श: 2899/3.1.37   |       |
| नद भासार्थः नादयति-ना         | दयते 10-223                             | •                                    |       |
| अनुङ्                         |                                         | अनुङ् नदेश्च, चकारात् क्षिपेरपि      | 339 इ |
| अप् वा                        | निनदः-निनादः                            | नौ-गद-नद-पठ-स्वन:3241/3.3.64         | ·<br> |
| वण्                           | (निपात:) नद्व                           | म्                                   |       |
| ध्यै चिन्तायाम् ध्यायति 1-    | -648                                    |                                      |       |
| •                             |                                         | ध्याप्यो: संप्रसारणं च               | 564 उ |
| टु नदि समृद्धौ नन्दति 1-:     |                                         |                                      |       |
| झच्                           | _                                       | : तृ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-     |       |
| 4. (                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | मण्डि-जि-नन्दिभ्यश्च झच्             | 415 उ |
| वुन्                          | नन्दक:                                  | आशिषि च 2912 / 3.1.150               | ,,,,, |
| इच्<br>इच्                    | नन्दन्तः                                | रुहि-नन्दि-जीवि-प्राणिभ्य: षिदाशिषि  | 414 उ |
| इन्                           | नन्दिः                                  | सर्वधातुभ्य: इन्                     | 567 उ |
| नञ्                           | न नन्दतीति ननन                          | द्या निज च नन्देः                    | 263 उ |
| नृती गात्रविक्षेपे नृत्यति ४- | 10                                      |                                      |       |
| ष्वुन्                        | नर्तक:                                  | शिल्पिन ष्वुन्, नृति-खनि-रञ्जिभ्य एव |       |
| •                             |                                         | 907 / 3.1.145                        |       |
| कू:                           | नर्तक:                                  | नृति-शृध्यो: कू:                     | 94 उ  |
| ष्वरच्                        | नीवर: परिव्राट्                         | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-         |       |
|                               |                                         | चीवर-तीवर-नीवर गह्नर-कट्वर           |       |
|                               |                                         | संयद्वराः                            | 288 उ |
| <del></del>                   |                                         | W 10.114                             | 200 0 |
| नी प्रापणे नयति ते 4-55       | चेप गामेन्टिन                           | ्रा नी निकित्सः स                    | 210 = |
| प:                            | नेप: पुरोहित:                           | पा-नी-विषिभ्य: प:                    | 310 उ |

### धातुप्रत्ययालोक:

| मन्                                                                  | नेम:                                                                                     | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-क्षि-क्षु-भा-या-                                                                                                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                                                          | वा-पदि-यक्षि-नीभ्यो मन्                                                                                                                                                                                  | 145 उ                            |
| क्यन्                                                                | नयम्                                                                                     | हनि-कृषि-नी-शिम-काशिभ्यः क्यन्                                                                                                                                                                           | 167 उ                            |
| ण:                                                                   | नाय:                                                                                     | दुन्योरनुपसर्गे 2904 / 3.1.142                                                                                                                                                                           |                                  |
| ण:                                                                   | नाय:                                                                                     | श्रि-णी-भुवोऽनुपसर्गे 3195/3.3.24                                                                                                                                                                        |                                  |
| मि:                                                                  | नेमि:                                                                                    | निञो मि:                                                                                                                                                                                                 | 492 उ                            |
| रक्                                                                  | नीरम्                                                                                    | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                                                      |                                                                                          | सृपि-तृपि-दूपि-वन्द्युन्दि-श्विति-                                                                                                                                                                       |                                  |
|                                                                      |                                                                                          | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि                                                                                                                                                                              |                                  |
|                                                                      |                                                                                          | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिस-                                                                                                                                                                               |                                  |
|                                                                      |                                                                                          | दम्भि वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-                                                                                                                                                                            |                                  |
|                                                                      |                                                                                          | शुभिभ्यो रक्                                                                                                                                                                                             | 178 उ                            |
| नक्ष गतौ नक्षति 1-442                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| अत्रन्                                                               | नक्षत्रम्                                                                                | अमि-नक्षि-यजि-वधि-पति-                                                                                                                                                                                   |                                  |
| OIN (                                                                |                                                                                          | पदिभ्योऽत्रन्                                                                                                                                                                                            | 392 उ                            |
|                                                                      | 4 722                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| डुपचष् पाके पचति-पचते                                                | 1-/22                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                      | 2:626                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| एलिमच्                                                               | पचेलिमो वहिः                                                                             | पच एलिमच्                                                                                                                                                                                                | 485 उ                            |
| फ्रां का                                                             | पचेलिमो विह्न:<br>पक्रम्                                                                 | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सदि-                                                                                                                                                                         |                                  |
| · `                                                                  | पक्रम्                                                                                   | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सदि-<br>क्षदिभ्यः क्रः                                                                                                                                                       | 616 उ                            |
| · `                                                                  | पक्रम्<br>पक्षसी                                                                         | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सदि-<br>क्षदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च                                                                                                                                 | 616 ਤ<br>669 ਤ                   |
| क्री:                                                                | पक्रम्<br>पक्षसी<br>पेचकः                                                                | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सदि-<br>क्षदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः                                                                                                         | 616 उ                            |
| क्र:<br>असुन् सुट्च                                                  | पक्रम्<br>पक्षसी<br>पेचकः                                                                | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सदि-<br>क्षदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च                                                                                                                                 | 616 ਤ<br>669 ਤ                   |
| क्र:<br>असुन् सुट्च<br>वुन्                                          | पक्रम्<br>पक्षसी<br>पेचकः<br>पावुकः सूपकारः                                              | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-                                           | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |
| क्र:<br>असुन् सुट्च<br>वुन्<br>णुकन्                                 | पक्रम्<br>पक्षसी<br>पेचकः<br>पावुकः सूपकारः                                              | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च                                                                               | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ          |
| क्र:<br>असुन् सुट्च<br>वुन्<br>णुकन्                                 | पक्रम्<br>पक्षसी<br>पेचकः<br>पावुकः सूपकारः                                              | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-                                           | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |
| क्रः<br>असुन् सुट्च<br>वुन्<br>णुकन्<br>अतच्                         | पक्रम् पक्षसी पेचकः पावुकः सूपकारः पचतोऽग्निः                                            | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-<br>निम-हर्येभ्योऽतच्                      | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |
| क्रः असुन् सुट्च वुन् णुकन् अतच् इन् पचि विस्तारवचने पंचयित          | पक्रम् पक्षसी पेचकः पावुकः सूपकारः पचतोऽग्निः पिचरग्निः ते 10-119                        | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद्-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-<br>निम-हर्येभ्योऽतच्<br>सर्वधातुभ्यः इन् | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |
| क्रः असुन् सुट्च वुन् णुकन् अतच् इन् पचि विस्तारवचने पंचयित इक् तिप् | पक्रम् पक्षसी पेचकः पावुकः सूपकारः पचतोऽग्रिः पचिरग्रिः ते 10-119 पचिः पचितः             | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद्-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-<br>निम-हर्येभ्योऽतच्<br>सर्वधातुभ्यः इन् | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |
| क्रः असुन् सुट्च वुन् णुकन् अतच् इन् पचि विस्तारवचने पंचयित          | पक्षमी पेचकः पावुकः सूपकारः पचतोऽग्रिः पचिरग्रिः ते 10-119 पचिः पचितः पचमानं चैत्रं पश्य | गृधु-वी - पचि - वचि - यमि - सिद्-<br>क्षिदिभ्यः क्रः<br>पचिवचिभ्यां सुट् च<br>पचिमच्योरिच्चोपधायाः<br>पचिनशोर्णुकन् कनुमौ च<br>भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-षच्यमि-तिम-<br>निम-हर्येभ्योऽतच्<br>सर्वधातुभ्यः इन् | 616 ਤ<br>669 ਤ<br>725 ਤ<br>198 ਤ |

| इष्णुच्<br>खश्                                                                         | उत्पचिष्णुः<br>खारिम्पच:                                                                                                | अलंकृञ् निशाकृञ्-<br>प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद-रुच्यप-त्रप-वृतु-<br>वृधु-सहचर इष्णुच् 3116-3.2.136<br>परिमाणे पच: 2948 / 3.2.33                                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| खश्                                                                                    | मितम्पचा ब्राह्म                                                                                                        | णी `मितनखे च 2949/3.2.34                                                                                                                                                                                             |                                  |
| ,                                                                                      | नखम्पचा यवागू:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| कालन्                                                                                  | पञ्चाल:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| इन्.                                                                                   | पचिरग्नि:                                                                                                               | सर्वधातुभ्य: इन्                                                                                                                                                                                                     | 567 उ                            |
| पट गतौ पटति 1-192                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| ईरन्                                                                                   | पटीर: चंन्दन:                                                                                                           | कृ-शृ-पृ-कटि-पटि-शौटिभ्य ईरन्                                                                                                                                                                                        | 478 उ                            |
| <b>उ:</b>                                                                              | पटु: पाटयतीति                                                                                                           | फलि-पटि-निम-मनि-जनां-गुक्-                                                                                                                                                                                           |                                  |
|                                                                                        | _                                                                                                                       | पटि-नाकि-घनश्च                                                                                                                                                                                                       | 18 उ                             |
| कोलच्                                                                                  | पटोल:                                                                                                                   | कपि-गडि-गण्डि-करि-पटिभ्यः कोलच्                                                                                                                                                                                      | 69 उ                             |
| पण व्यवहारे स्तुतौ च पण                                                                | ते 1-298                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| इन्                                                                                    | पाणि: कर:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| (प्रत्ययस्य लुक्) किकन्                                                                | प्राणिक: (पण्यवि                                                                                                        | क्रियी) प्राङि पणिकष:                                                                                                                                                                                                | 200 -                            |
|                                                                                        | ×                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 208 उ                            |
| इकन्                                                                                   | •                                                                                                                       | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्य:                                                                                                                                                                                             | 208 उ<br>212 उ                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                | आपणिक:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| इकन्                                                                                   | आपणिक:<br>आपनिक:<br>वणिक्                                                                                               | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः<br>पणेरिज्यादेश्च वः                                                                                                                                                                        |                                  |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)                                                                    | आपणिक:<br>आपनिक:<br>वणिक्                                                                                               | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः                                                                                                                                                                                             | 212 उ                            |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेश: वः)                                              | आपणिक:<br>आपनिक:<br>वणिक्                                                                                               | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः<br>पणेरिज्यादेश्च वः                                                                                                                                                                        | 212 ਤ<br>238 ਤ                   |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेश: वः)<br>न प्रत्यय:                                | आपणिक:<br>आपनिक:<br>वणिक्<br>पन्न: नीचैर्गति:                                                                           | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्य:<br>पणेरिज्यादेश्च व:<br>कृ-वॄ-जॄ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित्                                                                                                                               | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব          |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेश: वः)<br>न प्रत्यय:<br>क्सः                        | आपणिक:<br>आपनिक:<br>विणक्<br>पन्न: नीचैर्गति:<br>पक्ष:<br>पनस:                                                          | आङि -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच                                                                                                                     | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব          |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेश: वः)<br>न प्रत्यय:<br>क्सः                        | आपणिक:<br>आपनिक:<br>विणक्<br>पन्न: नीचैर्गति:<br>पक्ष:<br>पनस:                                                          | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि-                                                                     | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব          |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेशः वः)<br>न प्रत्ययः<br>क्सः<br>असच्                | आपणिकः<br>आपनिकः<br>विणक्<br>पत्रः नीचैर्गतिः<br>पक्षः<br>पनसः<br>(कण्टिकफलः)<br>पणसः पणद्रव्यम्                        | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि-                                                                     | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব<br>356 ব |
| इकन्<br>(आङि उपपदे)<br>अण् (इज्यादेश: वः)<br>न प्रत्यय:<br>क्सः                        | आपणिकः<br>आपनिकः<br>विणक्<br>पत्रः नीचैर्गतिः<br>पक्षः<br>पनसः<br>(कण्टिकफलः)<br>पणसः पणद्रव्यम्                        | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि-                                                                     | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব<br>356 ব |
| इकन् (आङि उपपदे) अण् (इज्यादेश: वः) न प्रत्यय: क्सः असच्                               | आपणिकः<br>आपनिकः<br>विणक्<br>पत्रः नीचैर्गतिः<br>पक्षः<br>पनसः<br>(कण्टिकफलः)<br>पणसः पणद्रव्यम्                        | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि- महिम्योऽसच्                                                         | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব<br>356 ব |
| इकन् (आङि उपपदे) अण् (इज्यादेश: वः) न प्रत्यय: क्सः असच्                               | आपणिकः<br>आपनिकः<br>विणक्<br>पत्रः नीचैर्गतिः<br>पक्षः<br>पनसः<br>(कण्टिकफलः)<br>पणसः पणद्रव्यम्                        | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि- महिम्योऽसच्                                                         | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব<br>356 ব |
| इकन् (आङि उपपदे) अण् (इज्यादेशः वः) न प्रत्ययः क्सः असच्  पत्लृ गतौ वा पतित 1-58 णमुल् | आपणिकः<br>आपनिकः<br>विणक्<br>पत्रः नीचैर्गतिः<br>पक्षः<br>पनसः<br>(कण्टिकफलः)<br>पणसः पणद्रव्यम्<br>4<br>गेहानुप्रपातम् | आङ -पणि-पनि-पति-खनिभ्यः पणेरिज्यादेश्च वः कृ-वृ-जृ-सि-द्रु-पन्य-नि-खपिभ्यो नित् गृधिपण्योर्दकौच अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ- निभ-तिप-पति-पनि-पणि- मिहम्योऽसच् विशि-पति-पदि-स्कन्दां व्याप्यमानसेव्यमानयोः 3378/3.4.56 | 212 ব<br>238 ব<br>297 ব<br>356 ব |

| क्येप                  | निपत्या पिञ्जला                        | संज्ञायां समजनि-षद-निपत-मन-विद                             |       |  |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--|
|                        | भूमि:                                  | षुञ्-शीङ्-भृञिण: 3276/3.3.99                               |       |  |
| तनन्                   | पत्तनम्                                | वीपतिभ्यां तनन्                                            | 438   |  |
| असच्                   | पतसः पक्षी                             | अत्यवि-चमि-तमि-नमि-रभि-लभि-                                |       |  |
|                        |                                        | नभि-तपि-पति-पनि-पणि-                                       |       |  |
|                        |                                        | महिभ्योऽसच्                                                | 404 उ |  |
| इष्णुच्                | उत्पतिष्णु:                            | अलंकुञ्-निशाकुञ्-                                          |       |  |
|                        |                                        | प्रजनोत्पचोत्पतनोन्मद-रुच्य-पक्ष-                          |       |  |
|                        |                                        | प्रवृतु-वृधु-सहचर इष्णुच् 3116 /                           |       |  |
|                        |                                        | 3.2.136                                                    |       |  |
| अत्रन्                 | पतत्रं तनूरुहम्                        | अमि-नक्षि-यजि-वधि-पतिभ्योऽत्रन्                            | 392 उ |  |
| इन्                    | स्थोऽन्तादेश:-प                        | न्था: पत:स्थच                                              | 460 उ |  |
| एरक्                   | पतेर:                                  | पित-कठि-कुठि-गुडि-दंशिभ्य: एरक्                            | 61 उ  |  |
| आलच्                   | पातालम्                                | पतिचण्डिभ्यामालच्                                          | 122 उ |  |
| अंग्च्                 | पतंग:                                  | पतेरंगच् पक्षिणि                                           | 124 उ |  |
| अत्रिन्                | पतित्र: पक्षी                          | पतेरत्रिन्                                                 | 518 उ |  |
| इकन्                   | आपतिक:                                 | आङ्-पणि-पनि-पति-खनिभ्य:                                    | 212 उ |  |
| तृन्                   | पत्ता                                  |                                                            |       |  |
| तृज्                   | पत्ता                                  |                                                            |       |  |
| सर: (रेफस्य ल:)        | पत्सल:                                 | पतेरश्च ल:                                                 | 361 उ |  |
| अत्रन्                 | पतत्रं तनूरुहम्                        |                                                            |       |  |
| अतस्                   | पतसः पक्षी                             |                                                            |       |  |
| पथि गतौ पन्थयति ते 10- | 23                                     |                                                            |       |  |
| इलच् (नित्)            | पथिल:                                  | •                                                          |       |  |
| पद गतौ पद्यते 4-58 अद  | पद गतौ पद्यते 4-58 अदन्तः पदयते 10-320 |                                                            |       |  |
| णमुल्                  | गेहानुप्रपादम्                         | <br>विशि-पति-पदि-स्कन्दां व्याप्यमान-                      |       |  |
|                        |                                        | सेव्यमानयो: 3378 / 3.4.56                                  |       |  |
| वन् (निपातः)           | पद्गो रथो भलोकः                        | थ सर्वा-निधृष्व-रिष्व-लष्व-पद्ध-प्रह् <mark>वेष</mark> ्वा |       |  |
|                        | Section Residen                        | य रामा गापृष्य-१रप्य राम्य गुरु प्रक्षमा<br>अतन्त्रे       | 159 उ |  |
|                        |                                        | - • • • • • •                                              | 15) 0 |  |

|                               |                  | •                                                   |         |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| घञ्                           | पाद:             | पद-रुज-विश-स्पृशो घञ् ३१८२ /                        |         |
|                               |                  | 3.3.16                                              | ÷       |
| वनिप्                         | पद्घा            | <sup>.</sup> स्रा-मदि-पद्यर्ति-प-शकिभ्यो वनिप्      | 562 उ   |
| ति: + नित्                    | पत्ति:           | पदि-प्रथिभ्यां नित्                                 | 632 ਤ   |
| णित् .                        | पाद:             | णित्-कसि पद्यर्तेः                                  | 88 उ    |
| इण्                           | पदाजि:-पदाति:    | पादेच                                               | 581 उ   |
| रक्                           | पद्रो ग्राम:     | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-               | •       |
|                               |                  | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति                   |         |
|                               |                  | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-                        |         |
|                               |                  | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-                      | ٠,      |
|                               | •                | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-                       |         |
|                               |                  | शुभिभ्यो रक्                                        | 178 ਤ   |
| मन्                           | पद्मम्           | अर्ति-स्तु-सु-दृ-सृ-धृ-क्षि-क्षु-भा-या-             |         |
|                               |                  | वा पदि-यक्षि-नीभ्यो मन्                             | 145 उ   |
| पर्द कुत्सिते शब्दे पर्दते 1- | -29              | ,                                                   |         |
| नित्+संप्रसारणं+अल्लोपः       | पृदाकुर्वृश्चिक: | पर्देर्नित् संप्रसारणं अल्लोपश्च                    | 367 उ   |
| पुङ्गतौ=प्रवते 1-684          |                  |                                                     | •       |
| तक्                           | प्रोथ:           | तिथ-पृष्ठ-गूथ-यूथ-प्रोथा:                           | 177 उ   |
| पल गतौ पलति 1-580             |                  |                                                     | ,       |
|                               | uaiau            | ਰਿੱਧ ਰਿੱਧਾ ਹਿੱਤਿ ਅਧਿ ਤਰਿਤ ਤੁਧਿ                      |         |
| कालन् 💍 👸                     | पलालम्           | तिमि-विशि-विडि-भृणि-कुलि-कपि-<br>पलि-पंचिभ्य: कालन् | 100 -   |
| <del></del>                   | TOTALL           | पाल-पाचम्यः कालन्<br>वृषादिभ्यश्चित्                | 123 ਤ   |
| कल (चित्)                     | पललम्            | વૃષા(દમ્યાશ્ર)                                      | 111 ड   |
| पल रक्षणे पालयति ते 10        | )-76             |                                                     |         |
| कालन्                         | पलालम्           | तिमि-विशि-विडि-भृणि-कुलि-कपि                        |         |
|                               |                  | पलि पंचिभ्यः कालन्                                  | 115 उ   |
| क्तान्तः                      | पलितम्           | लोष्ठपलितौ                                          | - 379 ব |
| पा रक्षणे पाति 2-49           |                  |                                                     |         |
| इत्वं नुम् च                  | पिनाक:           | पिनाकादयश्च                                         | 463 ड   |
| डित:                          | पति:             | पातेर्डति:                                          | 506 उ   |
|                               |                  |                                                     |         |

| ,                          |                     |                                         |       |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>डु</b> मसुन्            | पुमान्              | पातेर्डुमसुन्                           | 627 ਤ |
| जुडागम: + असुन्            | पाजसी               | पातेर्बले जुट्च                         | 652 उ |
| थुट्                       | पाथ:                | उदके थुट् च                             | 653 ব |
| असुन्                      | पाथो भक्तम्         | अन्नेच                                  | 654 ਤ |
| तृन्                       | पिता (पातेराका      | रस्य                                    |       |
|                            | इत्वम्)             |                                         |       |
| अति:                       | पाति: स्वामी        | पातेरति:                                | 693 उ |
| तृच्                       | पाता                |                                         |       |
| पा पाने = पिबति 1-659      |                     |                                         |       |
| मनिन्                      | पाप्मा              | नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-लोमन्         |       |
|                            |                     | पाप्सन् धामन्                           | 600 उ |
| थक्                        | पीथो रवि:           | पा-तृ-तुदि-वचि-रि-चि-सिचिभ्यस्थक्       | 172 उ |
| गोपूर्व: थक्               | गोपीथं तीर्थम्      | निशीध–गोपीथावगाथा:                      | 174 उ |
| इसिन्                      | पाथिश्चक्षुसमुद्रयो | : पिबतेस्थुक्                           | 279 उ |
| पप्रत्यय:                  | पापम्               | पा-नी-विषिभ्य: प:                       | 310 उ |
| कन्                        | पाक:                | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्य: कन्       | 330 उ |
| र <b>ई</b> :               | . पापी: स्यात्      |                                         |       |
|                            | सोमसूर्ययो:         |                                         |       |
| इत्वनि+आद्गुण:             | पेलममृतम्           | अन्येभ्योऽपि दृश्यते                    | 545 उ |
| ष्वरच्                     | पीवर: स्थूल:        | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीव् <u>र</u> ु-मीवर- |       |
|                            | <del>-,</del>       | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-             |       |
| ,                          |                     | संयद्वरा:                               | 288 उ |
| युच् (खलोऽपवाद:)           | दुष्पानः, सुपानः    | आतो युच् 3-3-124                        |       |
| नस्य णो न                  | निष्पानम्,          | वा पदान्तात् 8-4-35                     |       |
| ,                          | सर्पिष्पानम्        | `                                       |       |
| ্:                         | पिब:                | पाघ्राध्माधेट् दृश: श: 3-1-137          |       |
| क:                         | द्विप:              | सुपि स्थ: 3-2-4                         |       |
| पार कर्म समाप्तौ पारयति ते | 10-332              |                                         |       |
| अजि:                       | पारक् सुवर्णम्      | पारयतेरजि:                              | 141 उ |
|                            |                     |                                         |       |

|                                            | ,                   |                                        |       |  |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------|--|
| पिजिहिंसा बलादान निकेतनेषु पेजयति-ते 10-35 |                     |                                        |       |  |
| ऊलच्                                       | · पिंजूलं कुशावर्ति | : खर्जिपिंजादिभ्य ऊरोलचौ               | 539 उ |  |
| पिडि संघाते पिण्डते 1-173                  |                     |                                        |       |  |
| इलच्                                       | पिण्डिल:            | • सलि–कल्यनि–महि–भडि–भण्डि–            |       |  |
|                                            |                     | पिण्डि शण्डि-तुण्डि-कुकिभूभ्य इलच्     | 57 उ  |  |
| पिश अवयवे पिशति 6-1                        | 46                  |                                        |       |  |
| अन् + कित्                                 | पिशुन:              | क्षुधि–पिशि–मिथिभ्य: कित्              | 342 उ |  |
| इतन्+कित्                                  | पिशितं मांसम्       | पिशे: किच्च                            | 382 उ |  |
| पिट शब्दसंघातयोः पेटति                     | 1-204               |                                        | •.    |  |
| प्रत्ययस्य तुट् षत्वम्                     | पिष्टपम्            | विटप-पिष्टप-विशिपोलपा:                 | 432 उ |  |
| पिष्लृ संचूर्णने पिनष्टि ७-१               | 15                  |                                        |       |  |
| णमुल्                                      | शुष्कपेषं पिनष्टि   | शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिष: 3356/3.4.35    |       |  |
| करणे णमुल्                                 | उदपेषं पिनष्टि      | स्नेहने पिष: 3359/3.4.38               |       |  |
| कः + इन्                                   | प्रेषिर्व्रज्रम्    | ह-पिषि-रुहि-वनि-विदि-छिदि-             |       |  |
|                                            |                     | कोर्तिभ्यश्च                           | 568 उ |  |
| पीय सौत्रः पीयते                           |                     |                                        |       |  |
| रु:                                        | पेरु: सूर्य:        | मि-पीभ्यां रुः                         | 551 उ |  |
| ऊषन्                                       |                     | पीये: ऊषन्                             | 525 उ |  |
| कालन्                                      | पियालो वृक्षभेद:    | पीयुक्कणिभ्यां कालन् (हस्व: संप्रसारणं |       |  |
|                                            |                     | च)                                     | 363 उ |  |
| पीङ्पाने पीयते 4-32                        |                     |                                        |       |  |
| असुन्                                      | पय:                 | सर्वधातुभ्योऽसुन्                      | 638 उ |  |
| पुण कर्मणि शुभे पुणति 6-45                 |                     |                                        |       |  |
| ईकन्                                       | पुण्डरीकं वादित्रम  | Į.                                     |       |  |
| पुर अग्रगमने पुरति 6-57                    |                     |                                        |       |  |
| कुषन्                                      | पुरुष:              | पुर: कुषन्                             | 523 उ |  |
| पुल महत्वे पोलति 1-582                     |                     |                                        |       |  |
| किन्दच्                                    | पुलिन्द:            | कुणि-पुल्यो: किन्दच्                   | 534 उ |  |
| इनच्                                       | पुलिनम्             | तिलपुलिभ्यां च                         | 221 उ |  |

| षुष धारणे पोषयति ते 10- |                 |                                             |       |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------|
| करणे णमुल्              | . •             | स्वे पुष: 3361/3.4.40                       |       |
|                         | धनपोषम् गोपोष   |                                             |       |
| करन्+कित्               | पुष्करम्-पुष्कल |                                             | 452 उ |
| णिच्+इत्नुच्            | पोषयित्नुः      | स्तनि-हृषि-पुषि-गदि-मदिभ्यो णेरित्नुच्      | 316 उ |
| प्रुष स्त्रेहनादौ       |                 |                                             |       |
| क्कन्                   | प्रुष्व:        | अशू-प्रुषि-लटि-कणि-खटि-विशिभ्य:             |       |
|                         |                 | क्रन्                                       | 157 उ |
| पूज पूजायाम् पूजयति ते  | 10-111          |                                             |       |
| अङ् (युचोऽपवाद:)        | . पूजा          | चिन्ति–पूजि–कथि–कुम्बि–चर्चश्च 3282         |       |
| अपू ( पुत्राज । नायः)   | K.,,            | / 3.3.105                                   |       |
| क्त <b>ः</b>            | पूजित:          | मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 3089/3.2.188        |       |
| •                       | •               | माराषु। अपूर्णाय न्यञ्च ५०६५/५.2. १६६       |       |
| पूञ् पवने १-10 पुनाति-ए | <b>गुनी</b> ते  |                                             |       |
| घञ् (अचोपवाद:)          | निष्पाव:        | निरभ्यो पूल्वो: 3199/3.3.28                 |       |
| घञ् (अचोपवाद:)          | उत्पाव:         | उदि-श्रयति-यौति-पू-द्रुव: 3224 /            |       |
|                         |                 | 3.3.44                                      |       |
| अप्                     | पव:             | ऋदोरप् ३२३२ / ३.३.५७                        |       |
| क्तिन् (निष्ठावत्)      | पूनि:           | ऋल्वादिभ्य: क्तिन् निष्ठावद्वाच्य:          | 574 उ |
| शानच्                   | पवमान:          | पूड्यजो: शानच् 3108/3.2.128                 |       |
| त्र: (हुस्व:)           | पुत्र:          | पुर्वो हुस्वश्च                             | 514 उ |
| गन् + कित्              | पूग:            | छा-पू-खडिभ्यः कित्                          | 129 उ |
| तन् तृच्                | पोता            | नमु-नेष्ट्र-तष्ट्र-होतृ-पोतृ-भ्रातृ-जामातृ- |       |
|                         |                 | मातृ-पितृ-दुहितृ                            | 260 उ |
| यत् (पुगागमो हुस्वश्च)  | पुण्यम्         | पुञो यण् णुक् हुस्वश्च                      | 703 ਤ |
| तन्                     | पोत:            | हसि-म-ग्रिण-वाऽमिद-मि-लू-पू-                |       |
| •                       | ,               | पुर्विभ्यस्तन् 3352/3.4.32                  |       |
| इ:                      | पवि:            | अच इ:                                       | 589 उ |
| परी आप्यायने पर्यते 4-4 | 2               | •                                           |       |

#### पूरी आप्यायने पूर्यते 4-42

णमुल् गोष्पदपूरं वृष्टो देव: वर्ष-प्रमाय-ऊलोपश्चान्यतरस्याम् कर्तरि णमुल् ऊर्ध्वपूरं पूर्यते ऊर्ध्वो शुषिपूरो: 3365/3.4.44

| <i>4</i> ^              |                              |                                            |       |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| पूष वृद्धौ-पूषति 1-453  |                              | ,                                          | -     |
| कन्                     | पूषा                         | श्वन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्         |       |
|                         |                              | स्नेहन्-मूर्धन्-मज्जन्-अर्यमन्             |       |
|                         |                              | विष्वप्सन्-परिष्मन्-मातरिश्वन्-            |       |
|                         |                              | • मघवत्रिति                                | 165 उ |
| पृ पालन पूरणयोः पिपर्ति | 3-4                          |                                            |       |
| ईकन्                    | पर्परीको दिवाकर              | : शृ-ह्र-पृ-वृञां-द्वे-रुक्चाभ्यासस्य      | 467 ਤ |
| ईरन्                    |                              | कृ-शृ-पृ-कटि-पटि-शौटिभ्य ईरन्              | 478-उ |
| इ <b>:</b>              | •                            | <b>ર્કૃ-</b> -गृ-शृ-पृ-कुटि-भिदि-छदिभ्यश्च | 592 उ |
| कु:                     | पुरु:                        | पृ-भिदि-व्यधि-गृधि-घृषिभ्य: कु:            | 23 उ  |
| ч:                      | •                            | खष्प-शिल्प-बाष्प-रूप-पर्प-तल्पाः           | 315 उ |
|                         | बालतृणं, पंगुपीटं            |                                            | -     |
| ईषन् कित्               | कित्, पुरीषम्                | शृपृभ्यां किच्च                            | 475 उ |
| न:                      |                              | धा-पृ-व-स्य-ज्यतिभ्यो नः                   | 293 ਤ |
| ,                       | किंशुक:                      |                                            |       |
| उसि:                    | परुग्रन्थ:                   | अर्ति-पृ-वपि-यजि-तनि-धनि-तपिभ्यो           |       |
|                         | •                            | नित्                                       | 274 उ |
| पृ पूरणे-पारयति-पारयते- | परति 10-16                   |                                            | ~     |
| अस्                     |                              | ् सानसि-वर्णसि-पणसि-तंडुलांकुश             |       |
|                         |                              | चषलेल्वल-पल्वल-धिष्ण्यशल्याः               | 557 उ |
|                         |                              |                                            |       |
| प्रुङ्गतौ प्रवते 1-684  | ******                       | <del></del>                                |       |
| <b>बु</b> न्            | प्रसुल्व:<br><del>-</del> -े | समिभहारे वुन्                              |       |
| धक्                     | प्रोध:                       | तिज-पृष्ठ-गूथ-यूथ-प्रोथा:                  | 177 ਤ |
| द्ध                     | कटपू:                        | क्रिप् वचि-प्रच्छि-श्रि-सु-दु-पृज्वां      | ,     |
|                         |                              | दीर्घोऽसंप्रसारणं च                        | 225 उ |
| प्लिह गतौ प्लेहते 1-427 |                              |                                            |       |
| कनि+निपातः              | प्लीहा                       | श्चन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्         | •     |
|                         |                              | स्नेहन्-मूर्धन्-मज्जन्-अर्यमन्-            |       |
|                         |                              | विश्वप्सन्-परिष्मन्-मातरिश्चन्-            |       |
|                         |                              | मघवन्निति                                  | 165 उ |

| प्रुष स्त्रेहन-सेचन-पूरणेषु प्रु | ष्णाति १-58       |                                                                    |       |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| पार्ष्णि:                        | निपात:            | घृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि                                 | 501 उ |
| स:                               | प्रुक्ष:          | पुषेरुच्चोपधाया:                                                   | 350 उ |
| प्रच्छ ज्ञीप्सायाम् पृच्छति 6    | -122              | ı                                                                  |       |
| क्रिप्                           | प्राट्            | क्रिप्-वचि-प्रच्छि-श्रि-स्रु-द्रु-प्रुज्वां<br>दीर्घोऽसंप्रसारणं च | 225 उ |
| प्लुष दाहे-क्सि:                 | प्लुक्षिर्विहः    | प्लुषि-कुषि-शुषिभ्यः क्सिः                                         | 443 उ |
| पृषु सेचने सहने च पर्षति         | 1-468             |                                                                    |       |
| अति:                             | पृषन्ती           | वर्तमाने-पृषत्-बृहत्-महत्-जगत्-                                    |       |
|                                  |                   | शत्रुवच्च                                                          | 250 उ |
| क्यु: (गुणाभाव:)                 | पृषन्ति           | वर्तमाने-पृषत्-बृहत्-महत्-जगत:                                     |       |
| ,                                |                   | शत्रुवच्च                                                          | 250 उ |
| थक् (निपात:)                     | पृष्ठम्           | तिथ-पृष्ठ-गूथ-यूथ-प्रोथा:                                          | 177 उ |
| ण्य:                             | पर्जन्य:          | •                                                                  |       |
| अतच् (कित्)                      | पृषत: रजतम्       | पृषिरञ्जिभ्यां कित्                                                | 398 उ |
| वन्नन्तो निपात:                  | पृश्निरल्पशरीर:   | घृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि-                                |       |
|                                  | पार्ष्णि: पादतलम् | ् एते पंच निपात्यन्ते                                              | 501 उ |
| प्रथ प्रख्याने प्रथते 1-516      |                   |                                                                    |       |
| कु:                              | <b>पृथुः</b>      | प्रथि-म्रदि-भ्रस्जां संप्रसारणं सलोपश्च                            | 28 उ  |
| ति: (नित्)                       | प्रथित:           | पदि-प्रथिभ्यां नित्                                                | 632 उ |
| कित् (संप्रसारणं)                | पृथक्             | प्रथ: कित् संप्रसारणं च                                            | 142 उ |
| षिवन्                            | पृथिवी            | प्रथे: षिवन् संप्रसारणं च                                          | 156 उ |
|                                  | (संप्रसारणं च)    |                                                                    |       |
| फल निष्पत्तौ फलति 1-3            | 57                |                                                                    |       |
| इतच्+आदेश्चपः                    | फलितम्            | फलेरितजादेश्च पः                                                   | 722 उ |
| उनन्                             | फल्गुन:           | फलेर्गुक्च                                                         | 343 उ |
| गुक् च                           | फल्गु:            | फलेर्गुक्च                                                         | 343 उ |

| अग्                                     | फाल्गुन:          | फलि-पाटि-निम-मिन-जनां-गुक्-<br>पटि-नाकि-घतश्च                                                            | 10 7          |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| प्सा भक्षणे-प्साति 2-48<br>कन् (निपात:) | विश्वप्सा अग्नि:  | थन्-उक्षन्-पूषन्-क्लेदन्-स्नेहन् मूर्धन्-<br>मज्जन्-अर्यमन्-विश्वप्सन् परिष्मन्-<br>मातरिश्वन् मघवन्निति | 18 ਤ<br>165 ਤ |
| प्यायी वृद्धौ प्यायते 1-52              | 8                 |                                                                                                          |               |
| क्वनिप्                                 | पीवा स्थूल:       |                                                                                                          | ٠             |
| बध बन्धने बधते 1-700                    |                   |                                                                                                          |               |
| उ:                                      | बन्धुः            | शॄ–स्वॄ–स्निहि–त्रप्यसि–वसि–हनि–<br>क्लिन्दि–बन्धि–मनिभ्यश्च                                             | 10 उ          |
| बन्ध बन्धने बघ्नाति १-41                |                   |                                                                                                          |               |
| अधिकरणे णमुल्                           | चक्रबन्धं बघ्नाति | अधिकरणे बन्ध: 3362/3.4.41                                                                                |               |
| संज्ञाया णमुल्र                         |                   | संज्ञायां समजनि-षद-निपत-मन-विद-                                                                          |               |
| किरच्                                   | बधिर:             | षुञ् शीङ् भृञिण: 3276/3.3.99<br>इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-         |               |
| ्<br>नक्                                | ब्रघ्न:           | रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच्                                                                           | 54 उ          |
| `                                       |                   | बन्धे-व्रधि-बुधीच                                                                                        | 292 उ         |
| बुध अवगमने बोधित 1-5                    |                   |                                                                                                          | •             |
| इन्                                     | बोधि:             | सर्वधातुभ्य: इन्                                                                                         | 567 उ         |
| बृंह वृद्धौ शब्दे च बर्हति 1            | -488              |                                                                                                          |               |
| मनिन्                                   | ब्रह्म            | बृंहेर्नोऽच्य                                                                                            | 595 उ         |
| अति:                                    | बृहत्             | वर्तमाने पृषत्-बृहत्-महत्-जगत्-                                                                          | -             |
|                                         |                   | शत्रुवच्च                                                                                                | 250 उ         |
| इसि: + नलोप:                            | बर्हिनी           | बृंहेर्नलोपश्च                                                                                           | 274 उ         |
| बल प्राणने बालयति ते 10                 | -95               |                                                                                                          |               |
| आक:                                     | बलाक:             | बलाकादयश्च                                                                                               | 462 उं        |

| बुधिर् बोधने बोधते 1-164 | 1                 |                                                   |       |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|
| आनच् (कित्)              | बुधान:            | युधि-बुधि-दृशिभ्य: किच्च                          | 256 उ |
| बुल निमज्जने बोलयति-ते   | 10-71             |                                                   |       |
| क:                       | बुध:              | इगुपधज्ञांप्रीकिर: क: 2897/3.1.135                |       |
| बृहू उद्यमने बृहति 6-59  |                   |                                                   |       |
| मनिन्                    | ब्रह्मा, ऋकारस्य  | बृंहेर्नो ऽच्च                                    | 595 उ |
|                          | यणादेश: वृद्धाव-  |                                                   |       |
|                          | स्मिन् मनिन् नुमो |                                                   |       |
|                          | नकारस्याकार:      |                                                   |       |
| अच् + इन्                | बर्हि:            | वृंहेर्नलोपश्च                                    | 274 उ |
| बाधृ विलोडने बाधते 1-5   |                   | · ·                                               |       |
| कु:                      | बाहु:             | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पशि-बाधा-                       |       |
|                          |                   | मृजि-पसि-तुक्-धुक्-दीर्धहकाराश्च                  | 27 उ  |
| षप्रत्ययान्तो निपात:     | वाष्पम्           | खष्प-शिल्प-शष्प-बाष्प-रूप-पर्प-                   |       |
|                          |                   | तल्पा:                                            | 315 उ |
| भजि भासार्थः भंजयति-ते   | 10-223            |                                                   |       |
| नलोपो वा                 | भक्त्वा–भंक्त्वा  | जान्तनशां विभाषा 3330/6.4.32                      |       |
| भज सेवायाम् भजति भज      | ते 1-724          | ,                                                 |       |
| ण्वि:                    |                   | भजो ण्वि: 2976/3.2.62                             |       |
| भडि कल्याणे भण्डयति-तं   | 10-58             |                                                   |       |
| झच्                      | भडन्तः भदन्तः     | भन्देर्नलोपश्च                                    | 417 ਤ |
| इलच्                     | भण्डिल:           | •                                                 |       |
|                          |                   | शण्डि-पिण्डि-तुण्डि-कुकि-भूभ्य:                   |       |
|                          |                   | इलच्                                              | 57 उ  |
| भडि परिभाषणे भण्डते 1    | -172              |                                                   |       |
| इलच्                     | भण्डिल:           | " "                                               |       |
| (निपात:) रन् (नलोप:)     | भद्रम्            | "<br>ऋग्रेन्द्राग्र-वज्र-विप्र-कुत्र-चुत्र-क्षुर- |       |
|                          | ,                 | खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल-शुक्र-शुक्ल-                 |       |
|                          |                   | गौरव-म्रेरामला:                                   | 196 उ |
|                          |                   |                                                   |       |

| भल आभण्डने निपूर्वः निभ           | गलयते 10-169   |                                                                                                               |       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ऊक:                               | भल्लूक:        | उलूकादयश्च                                                                                                    | 489 ਤ |
| भस भर्त्सन दीप्त्योः बभस्ति       | ₹ 3-17         |                                                                                                               | •     |
| मनिन्                             | भरम            | सर्वधातुभ्य: मनिन्                                                                                            | 594 उ |
| स्त्रन्                           | भस्त्रा        | हु-या-मा-श्रुभिभ्यस्त्रन्                                                                                     | 617 उ |
| अदि:                              | भसत् जघनम्     | शॄ-दृ-भसोऽदि:                                                                                                 | 135 उ |
| भ्रमु अनवस्थाने भ्राम्यति ५       | ामति 4-95      |                                                                                                               | •     |
| डू <b>ः</b>                       | भू:            | भ्रमेश्च डू:                                                                                                  | 236 उ |
| अरप्रत्ययः (चित्)                 | भ्रमर:         | अर्ति-कमि-भ्रमि-चमि-देवि-                                                                                     | •     |
|                                   |                | वासिभ्यश्चित्                                                                                                 | 419 उ |
| भ्राजृ दीप्तौ भ्राजते 1-109       | ,              |                                                                                                               |       |
| तृन्                              | भ्राता         |                                                                                                               |       |
| तृच्                              | भ्राता         | e de la companya de |       |
| भासृ दीप्तौ भासते 1-415           |                |                                                                                                               |       |
| झच्                               | भासन्त: सूर्य: | तॄ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-                                                                                |       |
| ``                                |                | मण्डि-जि-नन्दिभ्यश्च झच्                                                                                      | 415 उ |
| मन्                               | भाम:           | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-भिक्षु-भा-या-                                                                          |       |
| •                                 |                | वा-पदि-यक्षिनीभ्यो मन्                                                                                        | 145 उ |
| भा दीप्तौ भाति 2-44               | ,              |                                                                                                               |       |
| डवत्                              | भवान्          | भातेर्डवतु:                                                                                                   | 66 उ  |
| तुः                               | भातु:          | कमि–मनि–जनि–गा–भा–या–हिभ्यः तुः                                                                               | 75 उ  |
| नुः                               | भानु:          | दाभाभ्यां नुः                                                                                                 | 319 उ |
| भिदि अवयवे 1-52                   |                |                                                                                                               |       |
| <b>कि</b> रच्                     | भिदिरं वज्रम्  | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-                                                                                  |       |
|                                   |                | मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि                                                                               |       |
| •                                 |                | रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्यः किरच्                                                                                | 51 उ  |
| भिदिर् विदारणे भिनत्ति भिन्ते 7-2 |                |                                                                                                               |       |
| णेरयादेश:                         | प्रबेभिदय्य    | ल्यपि लघुपूर्वात् 3436/6.4.56                                                                                 |       |
| अङ्                               | भिदा           | षित् भिदादिभ्य: अङ् 3281/3.3.4                                                                                |       |
| ~1Q                               | · · · · ·      |                                                                                                               |       |

| इ: (कित्)<br>कुः<br>रक् | भिदि: वज्रम्<br>भिनत्तीति भिदुः<br>भिद्रं वज्रम् | कृ-शॄ-गॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छिदिभ्यश्च पृ-भिदि-व्यथि-गृधि-घृषिभ्य: कु: स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति- वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि- छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिस- दिम्भ-वसि-वाशि शोङ्-हसि-सिधि- शुभिभ्यो रक् | 478 ਤ<br>23 ਤ          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ञिभी भये विभीते बिभेति  | ਜ 3−2                                            | A. A. A. A.                                                                                                                                                                                                                                  | 178 उ                  |
| अच्                     | भयम्                                             | भयादीनामुपसंख्यानम्                                                                                                                                                                                                                          | 571 वा                 |
| षुक् वा मक्             | भीष्मः भीमः                                      | भिंञ: षुक् वा, पक्षे मुट्                                                                                                                                                                                                                    | - 37 । जा<br>- 143 इर⁄ |
| क्रुकन्                 | भीरुक:                                           | भिय: क्रुकन्                                                                                                                                                                                                                                 | 199 उ                  |
| कन्                     | भेको                                             | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्यः कन्                                                                                                                                                                                                            | 330 उ                  |
|                         | मण्डूकमेषयो:                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| आनक:                    | भयानक:                                           | आनकः शीङ् भियः                                                                                                                                                                                                                               | 360 उ                  |
| भृञ् भरणे भरति भरते 1-  | -639                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| कु:                     | बभु:                                             | कुर्भश्च                                                                                                                                                                                                                                     | 22 उ                   |
| इन् (उच्च)              | भूरिक:-भूमि:                                     | भृञ ऊच्च                                                                                                                                                                                                                                     | 240 उ .                |
| उ: भूसत्तायाम्          | भरतीति भरु:                                      | भृ-मृ-शी-तृ-चरि-तारि-तनि-धनि-                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                         | •                                                | धि-मस्जिभ्य: उ:                                                                                                                                                                                                                              | 7 उ                    |
| खल्                     |                                                  | कर्तृकर्मणोश्च भूकृञो: 3.3.127                                                                                                                                                                                                               |                        |
| किच् कः                 | भवतात्, भूति:                                    | क्तिच् कौ च संज्ञायाम् 3.3.174                                                                                                                                                                                                               |                        |
| भुज पालनाभ्यवहारयोः प   | ालने भुनक्ति, अश                                 | गने भुंक्ते 7-17                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| क:                      |                                                  | मूलविभुज़ादिभ्य उपसंख्यानम्                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                         |                                                  | 2929-3.2.5                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| किष्यन् .               | भुजिष्यो दास:                                    | रुचि-भुजिभ्यां किष्यन्                                                                                                                                                                                                                       | 628 ਤ                  |
| असि:                    |                                                  | विदि भुजिभ्यां विश्वे                                                                                                                                                                                                                        | 687 ਤ                  |
| इ: + किच्च              | _                                                | भुजे: किच्च                                                                                                                                                                                                                                  | 591 उ                  |
| थुक्                    |                                                  | भुज-मृङ्भ्यां थुक्त्युकौ                                                                                                                                                                                                                     | 308 उ                  |
|                         | • •                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | -                      |

| शानच्                       | भोगं भुंजान:          | ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु शानच् 3109-<br>3.2.129 |                    |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| णिनि:                       | उष्ण भोजी<br>शीत भोजी | सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 2988 /<br>3.2.78   | ٠.                 |
| भृजी भर्जने भर्जते 1-108    | •                     |                                               | •                  |
| (कुश्च) असुन्               | भर्ग:                 | अञ्चयञ्जि युजि भुजिभ्य: कुश्च                 | 665                |
| भृञ् धारणपोषणयोः विभ        | र्ति बिभृते 3-5       |                                               |                    |
| क्यप्                       | भृत्या                | संज्ञायां समजनि-षद-नि-पत-मन-विद               |                    |
|                             |                       | षुञ्-शीङ्-भृञिण: 3276-3.3.99                  | 41 उ               |
| खच्                         | विश्वम्भरा            | संज्ञायां-भॄ-तॄ-वॄ-जि-धारि-भटि-तपि            |                    |
|                             |                       | दम: 3276/3.3.99                               |                    |
| अथ + चित्                   | भरथो लोकपाल:          | भृञश्चित्                                     | 401 उ              |
| इमनिच्                      | भरिमा कुटुम्बम्       | ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शभ्य इमनिच्                   | 597 उ              |
| गन् + कित् + नुट्           | भृंगा:                | भृञ: किन्नुट् च                               | 130 उ              |
| अण्डन्                      | भरण्ड:                | अण्डन्-कृ-सृ-भृ-कृञ:                          | 134 उ              |
| निपात:                      | भूर्णिर्धरणी          | घृणि-पृश्रि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि एते पंच    | •                  |
|                             |                       | निपात्यन्ते -                                 | 501 उ              |
| अटच् 🕝                      | भरट:                  | अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3422/3.3.130             |                    |
| कथन्                        | अवभृथ:                |                                               |                    |
| अतच्                        | भरत:                  |                                               |                    |
| आरन्                        | भृंगार:               | ृशृंगारभृंगारौ                                | 423 उ              |
| अटच्                        | भरट: कुलालो           | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-षमि-नमि-                |                    |
|                             | भृतकश्च               | भृञ्भ्य: इत्वन्-त्वन्-त्निण्कनञ् शक्          |                    |
|                             |                       | सस्य ढ-ड-टाटच:                                | 554 उ <sup>,</sup> |
| भ्रमु अनवस्थाने भ्राम्यति १ | प्रमति <b>4</b> -95   |                                               |                    |
| <b>ेधिनु</b> ण्             | भ्रमाथी               | शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् 3121/3.2.141            | _                  |
| इन् (कित्)                  | भ्रमि: वात:           | भ्रमे: संप्रसारणं च                           | 570 उ              |
|                             | (संप्रसारणाम्)        |                                               |                    |
| कु:                         | भ्रमु:                | कुर्भश्च                                      | 22 उ               |
| डू:<br>डू:                  | भूः                   | प्रमेश्च डु:                                  | 236 उ              |
| <i>c</i> .                  | ω,                    | <b>~</b> 1                                    |                    |

| भ्रस्ज पाके भृज्जति-ते 6- | 4                        |                                         |       |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|
| ष्ट्रन्                   | भ्राष्ट्र:               | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यसां वृद्धिश्च  | 609 उ |
| कु:                       | भृगुः                    | प्रथि-म्रदि-भ्रस्जां संप्रसारणं सलोपश्च | 28 उ  |
| क्यु:                     | भृज्जनमंबरीषम्           | भू-सू-धू-भ्रस्जिभ्यश्छन्दसि             | 247 उ |
| मिक मंण्डने मङ्कते 1-7    |                          | . •                                     |       |
| कित् उरच्                 | मुकुरो दर्पण:            | मुकुर दर्दुरौ                           | 42 ड  |
| मडि भूषायाम् मण्डति 1-    | 43                       | •                                       |       |
| झच्                       | मण्डयन्तो                | तॄ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-          |       |
|                           | भूषणम्                   | मण्डि जि-नन्दिभ्यश्च झच्                | 415 उ |
| युच्                      | मण्डन:                   | क्रुथमण्डार्थेभ्यश्च ३१३१/३.२.१५१       |       |
| ऊकण्                      | -मण्डूक:                 | शालिमण्डिभ्यामूकण्                      | 491 उ |
| मथ हिंसार्थः मथति 1-46    | 2                        |                                         |       |
| धिनुण्                    | प्रमाथी                  | प्रे-लप-सृ-द्रु-मथ-वद-वस: 3125/         |       |
|                           |                          | 3.2.145                                 |       |
| उरच्                      | मथुरा                    | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ्-क्यड्            |       |
|                           |                          | -किभ्य: उरच्                            | 40 उ  |
| इलच्                      | मथ्यन्तेऽत्र रिपव:       | मिथिलादयश्च                             | 60 उ  |
| -                         | मिथिला नगरी              |                                         | ,     |
| मद तृप्तियोगे मादयते 10-1 | 174                      |                                         |       |
| इष्णुच्                   | उन्मदिष्णु:              | अलंकृञ्-निशाकृञ्-पूजनोत्पचो-            |       |
|                           |                          | त्पतोन्मद-रुच्य-पत्र-प्रवृतु-वृघु-सहचर  |       |
|                           |                          | इष्णुच् 3116-3.2.136                    |       |
| निपात:                    | दूरमद:                   | उग्रंपश्येरंमदपाणिन्धमाश्च 2952/3.2.37  |       |
| उरच् (गुक्)               | मद्गुर:                  | मद्गुरादयश्च-माद्यतेर्गुक्              | 43 उ  |
| मदि-स्तुति-मोद-मद-स्वप    | न कान्ति-गति <u>ष</u> ,म | न्दते 1-12                              |       |
| उरच्                      | मन्दुरा                  | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ् क्यङ्-           |       |
|                           | <∓                       | निश्य राज                               | 40 =  |

किभ्य उरच्

40 उ

| <b>रक्</b>                    | मन्द्र <b>ः</b> | स्पायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-<br>सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-खिति-<br>वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-<br>छिदि-भिदि-मन्दि चन्दि-दहि-दसि-<br>दिम्भि-वसि-वाशि-शोड्-हसि-सिधि-<br>शुभिभ्यो रक् | -<br>178 ਤ   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्यु:                         | मन्दनम्         | कृ-पृ-वृजि-मन्दि-नि-धाञ: क्यु:                                                                                                                                                                | 248 ত্ত      |
| २८३ <b>.</b><br>असानच् (कित्) | मन्दसानोऽग्रि:  | ऋञ्चि-वधि-मन्दि-सहिभ्य: कित्                                                                                                                                                                  | 253          |
| आरन्                          | मदारो वराह:     | अङ्गि-मदि-मन्दिभ्य आरन्                                                                                                                                                                       | 233<br>421 उ |
|                               |                 | जाम नाय नाय न जार्ग्                                                                                                                                                                          | 421 3        |
| मदी हर्षग्लेपनयोः-मदित,       |                 |                                                                                                                                                                                               |              |
| णिच्+इत्नुच्                  | मदयित्नु:       | स्वनि-हषि-पुषि-गदि-मदिभ्यो णेरित्नुच्                                                                                                                                                         | 316 उ        |
|                               | `               | ऋतन्यञ्चि-वन्यञ्चर्पि-मद्यत्यङ्गि-कु-यु-<br>कशिभ्यः कत्निज्-यतुज्-अलिच्-इष्णुच्                                                                                                               |              |
|                               |                 | इष्टच्-इसन्-स्यनिधि-तुल्य-सासानुक:                                                                                                                                                            | 450 ਤ        |
| आरन्                          | मन्दार:         | , अङ्गि-मदि-मन्दिभ्य आरन्                                                                                                                                                                     | 421 उ        |
| स्य:                          | मत्स्य:         | जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-षमि निम-                                                                                                                                                                |              |
|                               | -               | भृञ्भ्यः इत्वन्-त्वन्-त्नण्-क्रिन्-शक्-                                                                                                                                                       |              |
|                               |                 | स्य-ढ-ड-टा-टच:                                                                                                                                                                                | 554 उ        |
| गक्                           | मुद्ग:          | मदिरोग्रग्गौ                                                                                                                                                                                  | 125 उ        |
| वनिप्                         | मद्वा           | स्ना-मदि-पद्यर्ति-पॄ-शिकभ्यो वनिप्                                                                                                                                                            | 562 उ        |
| रक्                           | मन्द्रो हर्षी   | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-                                                                                                                                                         |              |
|                               | देशभेदश्च       | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-<br>वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-<br>छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-<br>दम्भि-वशि-वाशि-शीङ् हसि-सिधि-                                                         |              |
|                               |                 | शुभिभ्यो रक्                                                                                                                                                                                  | 178 उ        |
| (कित्) सरः                    | मत्सर:          | कृ-धू-मदिभ्य: कित्                                                                                                                                                                            | 360 उ        |
| उरच्                          | (निपात:) मद्    | गुर: मद्गुरादयश्च                                                                                                                                                                             | 43 उ         |
|                               |                 |                                                                                                                                                                                               |              |

| किरच्                    | मदिरा          | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि<br>रुचि-रुन्धि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच् | 54 ਤ  |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| मन्थ विलोडने-मन्थति, 1   | -35            | •                                                                                                   |       |
| इन् (कित्)               | मन्था:         | मन्थ:                                                                                               | 459 ਤ |
| उरच्                     | मथुरा          | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ्-क्यङ्-                                                                       |       |
| •                        |                | किभ्य: किरच्                                                                                        | 40 उ  |
| मन ज्ञाने-मन्यते-4-65    | •              |                                                                                                     |       |
| क्यप्                    | मन्या          | संज्ञायां समजनिषदनिपत-मन-विद-                                                                       |       |
| <b>`</b> . <b>`</b>      | गलपार्श्वराशि: | षुङ् शीङ् भृञिण: 3276-3.3.99                                                                        |       |
| ड:                       | मण्ड:          | ञमन्ताडु:                                                                                           | 119 ਤ |
| उत् + इन्                | मुनि:          | मनेरुच्य व                                                                                          | 572 उ |
| अर+चित् ठकारश्चान्तादेश: | मठरो           | वचि-मनिभ्यां चिच्च                                                                                  | 727 उ |
|                          | मुनिशौण्डयो:   |                                                                                                     |       |
| तुः                      | मन्तुः         | कमि–मनि–शुन्धि–दसि–जनिभ्यो युच्                                                                     | 75 उ  |
| स:+दीर्घ:                | मांसम्         | मुनेर्दीर्घश्च                                                                                      | 351 उ |
| मनु अवबोधने-मनुते, 8-9   | )              |                                                                                                     |       |
| ल्यप्                    | _              | वा ल्यपि 3334 / 6.4.38                                                                              |       |
| ,                        | नुनासिकलोप:)   |                                                                                                     |       |
| क्तः                     | मत:            | मति-बुद्धि-पूजार्थेभ्यश्च 3089/3.2.188                                                              |       |
| तृन, तृच्                | मन्ता          | तृन्-तृचौ-शंसि-क्षुदादिभ्य: संज्ञायां-                                                              | 259 उ |
| उसि: (ध:)                | मधु:           | चानिटौ, मनेर्धश्छन्दसि                                                                              | 281 उ |
| मव्य बन्धने-मव्यति, 1-34 | 40             |                                                                                                     |       |
| आलप्रत्यय: आपतुडागम:     |                |                                                                                                     |       |
| धातोर्यलोप:              | ममापतालो विषये | । मव्यतेर्मलोपो मश्चापतुर् चालः                                                                     | 738 उ |
| मलमल्ल धारणे-मलते-मल     | ते, 1-332      |                                                                                                     |       |
| क्यन्                    | मलय:           | वलि-मलि-तनिभ्य: क्यन्                                                                               | 549 उ |
| इन्                      | मिल्ल:         | सर्वधातुभ्य: इन्                                                                                    | 567 उ |
| इनच्                     | मलिनम्         | बहुलमन्यत्रापि                                                                                      | 190 उ |

| मुद हर्षे-मोदते 1-15      |                     |                                           |       |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|
| रक्                       | मुद्राप्रत्ययकारिणी | रिफायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-     |       |
|                           |                     | सृपि-तृपि-दूपि-वन्द्युन्दि-श्विति-        |       |
|                           |                     | .वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-             |       |
|                           |                     | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-            |       |
|                           |                     | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-             |       |
|                           |                     | शुभिभ्यो रक्                              | 178 उ |
| मर्च शब्दे चुरादि:-मर्चयि | न-ते, 10-117        |                                           |       |
| कन्                       |                     | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्य: कन्         | 330 उ |
| मसी परिणामे-मस्यति, 4-    | 111                 |                                           |       |
| उरन्                      | मसूरा-मसुरा         | मसेश्च                                    | 46 उ  |
| तुन्                      | मस्तु               | सि-तनि-गमि-मसि-सच्य-वि-धाञ्-              |       |
|                           | _                   | क्रशिभ्यस्तु <b>न्</b>                    | 72 उ  |
| ऊरन्                      | मसूर:               | मसेरूरन्                                  | 691 उ |
| इन्                       | मसि:                | सर्वधातुभ्य: इन्                          | 567 उ |
| मस्जो शुद्धौ-मज्जित-6-1   | 2,5                 |                                           |       |
| ऊषन् (नुम्)               | मञ्जूषा             | मस्जेर्नुम् च                             | 526 उ |
| कनन्तो निपातः             | मज्जा अस्थिसार:     | श्चन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्-       |       |
|                           |                     | स्रोहन्-मूर्घन्-मज्जन्-अर्यमन्-विश्वप्सन् |       |
|                           |                     | परिष्मन्-मातरिश्वन्-मघवन्निति             | 157 उ |
| उ:                        | मयु: किन्नर:        | भृ-मृ-शी-तॄ-चरि-त्सरि-तनि-धनि-            |       |
|                           |                     | मि-मस्जिभ्य: उ:                           | 7 उ   |
| मह पूजायाम्-महति-1-48     | 35                  |                                           |       |
| अनिण्-चानिच्              | महिनम्-माहिनम्      | महेरनिण् च                                | 224 उ |
| ष्टिपच्                   | महिष:               | अविमह्योष्टिपच्                           | 48 उ  |
| इलच्                      | महिला               | सलि-कल्यनि-महि-भडि-भण्डि-                 |       |
|                           | •                   | शण्डि-पिण्डि-तुण्डि-कुकि-भूभ्य:           | •     |
|                           |                     | इलच्                                      | 57 उ  |
| असच्                      | महसः ज्ञानम्        | अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ                |       |
|                           |                     | नभि-तपि-पति-पनि-पणि-                      |       |
| ,                         |                     | महिभ्योऽसच्                               | 404 उ |
|                           |                     | ,                                         |       |

| महि भासार्थः मंहयति-मंहय  | ति-महति, 10-1     | 97                                     |       |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------|
| *                         |                   | महति हुस्वश्च                          | 32 उ  |
|                           | `                 | अविमह्योष्टिपच्                        | 48 उ  |
| इनण्–इनन्                 | माहिनम् महिनम्    | महेरिनण्च                              | 224 उ |
| मा माने, माङ्माने शब्देच- | -माति–मिमीते–मा   | यते, 2-55, 3-6, 4-33                   |       |
| ल्यप्                     | प्रमाय            | न ल्यपि 6.4.67                         |       |
| ईत्वं न+अशि:+डित्         | चन्द्रशब्दे उपपदे | चन्द्रेर्मोडित्                        | 677 उ |
|                           | चन्द्रमाः         | •                                      | v.    |
| क्त्वा                    | माङ्त्वा          | उदीचां माझे व्यतीहारे 3317/3.4.19      |       |
| रीप्रत्यय:                | वातप्रमी:         | वातप्रमी:                              | 449 उ |
| य:                        | माया .            | मा-छा-षसिभ्यो य:                       | 559 उ |
| स्त्रन्                   | मात्रा            | हु-या-मा-श्रु-भिभ्यस्त्रन्             | 617 उ |
| अयपूर्व:                  | अयमा              |                                        |       |
| तृन् तृच्                 | जायां मातीति      | <del>-</del>                           |       |
|                           | जामाता            |                                        |       |
| ऊखप्रत्यय:                | घातोर्मयादेशश्च म | यूख: माङ् ऊखो मय् च                    | 713 उ |
| कन्                       | (निपात:)          | थन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन्-क्लेदन्-      |       |
| `                         | अर्यमा            | स्नेहन्-मूर्धन्-मज्जन्-अर्यमन्-        |       |
|                           |                   | विश्वप्सन्-परिष्मन्-मातरिश्वन्-        |       |
|                           |                   | मघवन्निति                              | 165 उ |
| मान पूजायाम्-मीमांसते,    | 1-699             |                                        |       |
| तृन्                      | माता              | •                                      |       |
| ष्वरच                     | मीवर: (निपात:)    | छित्वर-छत्वर-धीवर-पीवर-मीवर-           |       |
|                           |                   | . चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-          |       |
|                           |                   | संयद्वरा:                              | 288 उ |
| म्ना अभ्यासे मनिन्        | नाभावो निपात्यते  | नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-लोमन्        |       |
| West with the second      | नाम               | पाप्मन्-धामन्                          | 600 उ |
|                           |                   |                                        |       |
| माह माने-माहति-माहते,     |                   | कृ-वा-पा-जि-मि-श्वादि-साध्यशूभ्य       |       |
| उण्                       | मायुः पित्तम्     | कृ-वा-पा-ाज-ाम-श्वाद-साव्यसून्य<br>उण् | 1 उ   |

| मिञ् प्रक्षेपणे-मिनोति-मिनुते, 5-4 |                       |                                 |       |  |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|--|
| ल्यप्                              | निमाय                 | मीनाति मिनोतीत्यात्वम्, न ल्यपि |       |  |
|                                    | •                     | 2508-6.1.50                     |       |  |
| ₹:                                 | मेरु:                 | मिपीभ्यां रु:                   | 551 उ |  |
| क्रन् ,                            | मीर: समुद्र:          |                                 |       |  |
| मिदि स्त्रेहने-मिन्दयति-ते,        | 10-8                  |                                 |       |  |
| क्त्र:                             | मित्रम्               | अमि-चि-मि-दिशि-सिभ्यः क्त्रः    | 613 उ |  |
| मुष स्तेये-मोषति, 1-458            |                       |                                 |       |  |
| किकन्                              | मूषिक: आखु:           | मुषेर्दीर्घश्च                  | 209 उ |  |
| कक्                                | मुष्कोऽण्डम्          | सृ-वृ-भू-शुषि-मुषिभ्य: कक्      | 328 उ |  |
| मूल प्रतिष्ठायाम्-मूलति-मू         | लते 1-356             | •                               |       |  |
| कल                                 | मुसलम्                |                                 |       |  |
| मिथः सौत्रः                        |                       |                                 |       |  |
| उनन् (कित्)                        | मिथुनम्               | क्षुधि-पिशि-मिथिभ्य: कित्       | 342 उ |  |
| मीमृ गतौ शब्दे च-मीमति,            | 1-315                 |                                 |       |  |
| ल्यप् वा                           | अपमाय                 | मयतेरिदन्यतरस्याम् 3318/6.4.70  |       |  |
| मीङ् हिंसायाम्-मीयते, 4-           | 27                    |                                 |       |  |
| नक्                                | निपात: मीन:           | फेनमीनौ                         | 290 उ |  |
| डित् (चन्द्रे उपपदे)               | चन्द्रमाः             | चन्द्रे मोर्डित्                | 677 उ |  |
| मीञ् हिंसायाम्-मीनाति-म            | <del>ोनीते,</del> 9-4 |                                 |       |  |
| ल्यप्                              | प्रमाय                | न ल्यपि, मीनाति मिनोतीत्यात्वम् |       |  |
|                                    |                       | 2508/6.1.50                     |       |  |
| ऊरन्                               | मयूर:                 | मीनातेरूरन्                     | 70 उ  |  |
| ष्वरच्                             | मीवरो हिंसक:          | छित्वर-छत्वर-घीवर-पीवर-मीवर-    |       |  |
|                                    |                       | चीवर-तीवर-नीवर-गह्वर-कट्वर-     |       |  |
|                                    |                       | संयद्वरा:                       | 288 उ |  |
| मुच्लृ मोचने-मुञ्जति-ते, 6         | 5-139                 |                                 |       |  |
| ष्ट्रन्                            |                       | सि-वि-मुच्योष्ट्रेरूत्वम्       |       |  |
|                                    |                       | ·                               |       |  |

| किरच्                                     | मुचिर:            | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-<br>रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच् | - 54 ব |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| मिञ् प्रक्षेपणे-मिनोति-मि                 | नुते 5-4          |                                                                                                    |        |
| क्रन् (दीर्घः)                            | ्रमीर: समुद्र:    | शु-सि-चि-मीनां दीर्घश्च                                                                            | 193 उ  |
| मुहवैचित्र्ये मुह्यति ४-८७                | ,                 | •                                                                                                  |        |
| एरक्                                      | मुहेरो मूर्ख:     | मूलेरादय:                                                                                          | 64 उ   |
| किरच्                                     | मुहिर:            | इष-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-                                                                        |        |
|                                           |                   | मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि                                                                    |        |
| क्यान्याः शानोर्गारेषः                    | <del>1115</del> . | रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच्                                                                     | 54 उ   |
| खप्रत्यय: धातोर्मूरादेश:<br>रमागम:-मुर्धा | मूर्ख:            | मुहे: खो मूर्चा                                                                                    | 710 उ  |
| रमागम:-मूवा                               | उपधाया दीर्धः     | श्वन्-उक्षन्-पूषन्-प्लीहन् क्लेदन्-                                                                |        |
|                                           | धोऽन्तादेश:       | स्नेहन्-अर्यमन्-मज्जन्-विश्वप्सन्-                                                                 |        |
| <i>'</i>                                  | कनन्ता निपाताः    | परिष्मन्-मातरिश्वन् मघवन्निति                                                                      | 165 उ  |
| कित्                                      | मुहु: (अव्ययम्)   | मुहे: किच्च                                                                                        | 285 उ  |
| मूञ् बन्धने मुनाति-मुनीते                 | 6-11              |                                                                                                    |        |
| क्ल:                                      | मूलम्             | मू-शक्य-किभ्य: क्ल:                                                                                | 558 उ  |
| मूल प्रतिष्ठायाम्-मूलति-ते                | , 1-356           |                                                                                                    |        |
| एरक्                                      | मूलेरो जटा        | मूलेरादय:                                                                                          | 64 उ   |
| मृग अन्वेषणे-मृग्यति, 4,                  | मृगयते 10-322     |                                                                                                    |        |
| क्यप्                                     | मृगया             | परिचर्या-परिसर्या-मृगया-                                                                           |        |
|                                           |                   | हाट्यानामुपसंख्यानम्                                                                               | 574 वा |
| कुप्रत्यय:                                | मृगयु: (मृगं याति |                                                                                                    | 39 उ   |
| म्रद मर्दने-म्रदते 1-518                  |                   |                                                                                                    |        |
| <del>कु</del> :                           | मृदु:             | प्रथि-म्रदि-भ्रस्जां संप्रसारणं सलोपश्च                                                            | 28 उ   |
| मृङ् प्राणत्यागे-म्रियते, 6-              | -113              | ,                                                                                                  |        |
| तन्                                       | मर्त:             | हसि-मृ-ग्रि-ष्वाऽमिद-सि-लू-पू-                                                                     |        |
|                                           |                   | धुर्विभ्यस्तन्                                                                                     | 366 उ  |
| उति:                                      | मरुत्             | •                                                                                                  |        |

|                              | •               |                                         |                  |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| इमनिच्                       | मरिमा           | जनि-मृङ्भ्यामिमनिच्                     | 59 उ             |
| ऊक:                          | मरूक: मृग:      | मृ–कणिभ्यामूकोकणौ                       | 487 ਤ            |
| उ:                           | मरु: (म्रियन्ते | भृ-मृ-शी-तॄ-चरि-त्सरि तनि-धनि-          |                  |
|                              | अस्मित्रिति)    | मि-मस्जिभ्यः उः                         | 7 उ              |
| ईचि:                         | मरीचि:          | मृङ्-कणिभ्यामीचि:                       | 519 उ            |
| ल्युक्                       | मृत्यु:         | भुजि–मृङ्भ्यां युक्–ल्युकौ              | 308 उ            |
| तन्                          | मर्ति:          | हसि-मृ-ग्रिण-वाऽमिद-मि-लू-पू-           | •                |
|                              |                 | घुर्विभ्यस्तन्                          | 373 उ            |
| तन् + कित्                   | मृतम्           | तनि–मृङ्भ्यां किच्च                     | 375 उ            |
| अतच्                         | मरुतो मृत्यु:   |                                         |                  |
| कन्                          | मर्क:           | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्यः कन्       | 330 ਤ            |
| मृजूष् शुद्धौ-माष्ट्रि, 2-59 |                 |                                         |                  |
| अङ्                          | मृजा            | षित्भिदादिभ्योऽङ् 3281/3.3.304          |                  |
| -<br>-<br>-                  | मर्जू:          | मुजेर्गुणश्च                            | 85 उ             |
| कल् (टिलोप:)                 | मलम्            | मृजेष्टिलोपश्च                          | 115 उ            |
| आरन् + चित्                  | मार्जार:        | ऋजि मृजिभ्यां चित्                      | 417 उ            |
| आलीयच्                       | मार्जालीयो      | स्था-पति-मृजे-रालच्-बाल-जालीयच:         | 113 उ            |
| `                            | बिडाल:          |                                         |                  |
| चित् + आरन्                  | मार्जार:        | वञ्जिमृजिभ्यां चित्                     | 424 उ            |
| मृड सुखने-मृडति 6-39         |                 |                                         |                  |
| क्त्वा सेट्                  | मुडित्वा        | मृड-मृद-गुध-कुव-क्लिश-वद-वस:-           |                  |
|                              | <b>6</b>        | क्वा 3323/1.2.7                         |                  |
| कीकच्-कंकणौ                  | मृडीको मृग:     | मृड: कीकच् कङ्कणौ                       | 472 उ            |
|                              | मृडङ्कुण: शिशु: | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |
| <del></del>                  | · 4.            |                                         |                  |
| मृड क्षोदे सुखे च-मृड्नाति   |                 | <del>Conflored Con</del>                | 126 🕏            |
| कित् + अङ्गच्                | •               | विडादिभ्यः कित्                         | 126 ਤ<br>500 ਤੋਂ |
| म्लै हर्षक्षये नित्          | म्लानि:         | वहि-श्रि-श्रु-यु-म्ला-हा-त्वरिभ्यो नित् | 500 उ            |
| मृण हिंसायाम्-मृणति 6-       | 43              |                                         |                  |
| कालन्                        | मृणालम्         | तिमि-विशि-वडि-मृणि-कुलि-कपि-            |                  |
|                              |                 | षलि-पंचिभ्य: कालन्                      | 123 उ            |

मृद क्षोदे-मृद्नाति, 9-47

मुदित्वा सेट्-क्त्वा मृड-मृद-गुप-कुष-क्लिश-वद-वय:

क्त्वा 3323/1.2.7

मृष तितिक्षायाम्-मृष्यति-मृष्यते, 10-276

मुषित्वा मर्षित्वा सेट् + क्त्वा तृषि-मृषि-कृशे: काश्यपस्य 3326 /

1.2.25

यज-देवपूजा-संगतिकरण दानेषु-यजित-यजते, 1-728

सु-यजोर्वनिप् 3091/3.2.103 वनिप् यज्वा

पूङ्यजो: शानच् 3108/3.2.128 शानच यजमान:

याजिर्यष्टा वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-इञ्

हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य इञ 574 उ यजि: सर्वधातुभ्य: इन् इन् 567 उ

उसि: + नित अर्ति-पृ-वपि-यजि-तजि-धमि-तपिभ्यो यजुः

नित्

यजि-मनि-शुन्धि-दसि-जनिभ्यो युच् नित् + युच् युज्युरध्वर्यु: 307 उ

282 उ

डित् त्यज-तिन-यजिभ्यो डित् यद् 137 उ

अमि-नक्षि-यजि-वधि-पतिभ्योऽत्रच अत्रन यजत्र: 392 उ

अतच् यजत:

यत निकारोपस्कारयो:-यातयति-ते, 10-203

नङ् यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नङ् यतः

3268/3.3.90

इन् यति: सर्वधातुभ्यः इन् 567 उ

यती प्रयत्ने-यतते, 1-25

यतेर्वुद्धिश्च तृन् तृच् याता 262 उ

यम परिवेषणे-यभयति-ते, 10-91

अप् (वा) घञ् संयम: संयाम:

उपयम: उपयाम:

नियम: नियाम: यम: समुपनिविषु च 3240/3.3.63

वियम: वियाम:

यम: - याम:

| खच्<br>स्त्र:               | वाचंयमो मौनव्रती<br>यन्त्रम् | वाचि यमो व्रते 2956/3.2.40<br>गृ-धृ-वी-पचि-वयि-यमि-सदि<br>क्षुदिभ्यस्त्रः | 616 ভ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ्<br>यम उपरमे-यच्छति, 1-71  | 0                            |                                                                           |       |
| स्त्र:                      | यन्त्रम्                     | गु-धु-वी-पचि-वचि-यमि-सदि-                                                 |       |
| X-14                        |                              | क्षदिभ्यस्त्रः                                                            | 616 उ |
| उनन्                        | यमुना                        | अजि-यमि-शीङ्भ्यश्च                                                        | 348 उ |
| या प्रापणे = याति 2-42      |                              | •                                                                         |       |
| त्रन्                       | यात्रा                       | हु-या-मा-श्रु-भि्सभ्यस्त्रन्                                              | 617 ਤ |
| उ: (द्वे)                   | ययुरश्वो<br>अश्वमेधीय:       | यो द्वे च                                                                 | 21 उ  |
| वन् (हुगागमश्च)             | (निपात:) यह्न:               | शेव-यह्व-जिह्वा-ग्रीवाऽऽष्वामीचाः                                         | 160 उ |
| ई: + कित्                   | ययीरश्व:                     | यापोः कित् द्वे च                                                         | 447 ਤ |
| तु:                         | यातुः                        | कमि–मनि–जनि–गा–भा–या–हिभ्यस्तुः                                           | 75 उ  |
| मन्<br>मन्                  | याम:                         | अर्ति–स्तु–सु–हु–सृ–धृ–भिक्षु–भा–या–                                      |       |
|                             |                              | वा-पदि-यक्षि-नीभ्यो मन्                                                   | 145 उ |
| यु मिश्रणे-अमिश्रणे च-यं    | ौति. 2-26                    |                                                                           | ·     |
| 3                           | उद्याव:                      | उदि-श्रयति-यौति-यू-द्रुव: 3224 /                                          |       |
|                             |                              | 3.3.49                                                                    |       |
| अप्                         | यव:                          | ऋदोरप् ३२३२/३.३.५७                                                        |       |
| प: + नित् + धातो: दीर्घत्वं | यूप: युवन्ति बघ्न            | न्ति कुयुभ्यां च                                                          | 314 उ |
| `                           | अस्मिन् पशुमिति              |                                                                           |       |
| घञ्                         | संयाव:                       | समियद्रुद्रुव:                                                            |       |
| आस:                         | यवास:                        | -                                                                         |       |
| नित्                        | योनि:                        | वहि-श्रि-श्रु-यु-ग्ला-हा-त्वरिभ्यो नित्                                   | 500 उ |
| वः + किनन्                  | यौतीति युवा                  | कनिन् यु-वृषु-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु-                                      |       |
| ·                           |                              | प्रति–दिवः                                                                | 162 उ |
| असच् + णित्                 | यावसस्तृणसंघात               | : वहि-युभ्यां णित्                                                        | 406 उ |
| थक् प्रत्ययान्तो निपात:     | यूथं समूह:                   | तिथि-पृष्ठ-गूथ-यूथ-प्रोथाः                                                | 177 उ |
| युच्                        | यवन:                         | सु-यु-रु-वृञो युच्                                                        | 242 उ |

|                              |                   | •                                                                    |                |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| कन् + दीर्घः                 | यूक्ता            | अजि-यु-धू-नीभ्यो दीर्घश्च                                            | 334 उ          |
| आगच्                         | यवागू:            | सृ-यु-विचिभ्योऽन्युजागूचः क्रचः                                      | 368 उ          |
| युज समाधौ-युज्यते-4-6        | 6                 |                                                                      |                |
| असुन्                        | योग: समाधि:       | अञ्च्यचि-युजि-भुजिभ्यः कंच                                           | 665 उ          |
| युजिर् योगे-युनक्ति-युंक्ते, |                   | 3, 1 3, 4                                                            | 005 0          |
| क्रिप्                       | , 7-7<br>अश्वयुक् | गुलादिक दूर दूर गुल किन                                              |                |
| ,                            | ा व पु ग्र        | सत्सूद्विष-द्रुह-दुह-युज-विद-भिद<br>छिद-जि-नी-राजामुपसर्गेऽपि क्रिप् |                |
|                              |                   | 2975/3.2.61                                                          |                |
| मक् (कुत्वम्)                | युग्मम्           |                                                                      | 454 7          |
|                              | ,                 | युजि-रुजि-तिचां कुश्च                                                | 151 उ          |
| युज् बन्धने-युनाति-युनीते    |                   |                                                                      |                |
| क्तिन्                       | यूति:             | ऊति-यूति-जूति-साति हेति कीर्तयश्च                                    |                |
|                              |                   | 3274/3.3.97                                                          |                |
| युध संप्रहारे-युध्यते, 4-62  | 2                 |                                                                      |                |
| क्वनिप्                      | राजानं योधितवान   | ् राजनि युधि कृञ: 3005/3.2.95                                        |                |
|                              | राजयुध्वा         |                                                                      |                |
| मन् (कित्)                   | इध्म:             |                                                                      |                |
| क्वनिप्                      | सहयुध्वा          | सहे च 3.2.96/3006                                                    |                |
| आनच् + कित्                  | युधान:            | युधि-बुधि-दृशिभ्य: किच्च                                             | 256 उ          |
| युप विमोहने युप्यति, 4-1     | 26                |                                                                      |                |
| इति:                         | योषित्<br>योषित्  | ह-स-रुहि-युषिभ्य इति:                                                | 97 उ           |
| मदिक्                        | युष्मत्           | युष्यसिभ्यां मदिक्                                                   | 144 उ          |
| रञ्ज रागे-रजति-रजते, 1-      | ,                 |                                                                      |                |
| ष्वुन्                       | रजक:              | शिल्पिनि ष्वुन् नृतिखनिरंजिभ्य एव                                    |                |
|                              | (0197)            | 2907/3.1.145                                                         |                |
| असुन् (कित्)                 | रज:               | भूरंजिभ्यां कित्                                                     | 666 3          |
| कुन्                         | रजकी-रजका         |                                                                      | ह 866<br>300 म |
| नलोप:                        | रणका-रजका         | क्कुन् शिल्पिसंज्ञयो:                                                | 200 उ          |
| अतच् (कित्)                  | रजतम्             | पृषिरञ्जिभ्यां कित्                                                  | 398 ਤ          |
| , ,                          | 1.11.             | गुपराज्ञ न्या प्रिस्                                                 | 270 0          |
| कुन्                         | रजक:              | क्कुन् शिल्पसंज्ञयोरपूर्वस्यापि                                      | 200 उ          |

| क्युन्                                            | रजनम्                                          | रञ्जे: क्युन्                                                                                   | 246 उ          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| रप व्यक्तायां वाचि-रपति,<br>इत्<br>असुन्          | 1-285<br>रिपु:<br>अकारस्येकार: .<br>रेपोऽवयवम् | रपेरिच्चोपधायाः<br>रपेरत एच्च                                                                   | 26 ব<br>639 ব  |
| रस आस्वादन सेवनयोः रस                             | ग्यति−ते, 10-35                                | 8                                                                                               |                |
| कित् न:<br>कित् न: उपधाऽदीर्ध:<br>रभ राभस्ये असच् | रस्नं द्रव्यम्<br>रास्ना<br>रभसोवेगहर्षयो:     | रास्त्रा-सा-स्थूणा-वीणाः<br>अत्यवि-चिम-तिम-निम-रिभ-लिभ-<br>निभ-तिप-पित-पिन-पिण-<br>मिहिभ्योऽसच् | 302 ব<br>404 ব |
| रा दाने-राति, 2-50                                |                                                |                                                                                                 | •              |
| <b>इफ</b> :                                       | रेफ:                                           | रादिफ:                                                                                          | 575 वा         |
| त्रिप्                                            | रात्रि:                                        | रा-शदिभ्यां त्रिप्                                                                              | 516 उ          |
| क्रिप् डै:                                        | रा:                                            | रातेर्डे:                                                                                       | 234 उ          |
| क:                                                | राका (पौर्णमासी                                | ) कृ-दा-धा-रा-चि-कलिभ्यः कः                                                                     | 320 उ          |
| रमु क्रीडायाम्-रमते, 1-5                          | 92                                             |                                                                                                 |                |
| ड:                                                | रण्ड:                                          | ञमन्ताड्ड:                                                                                      | 111 उ          |
| नित् + अति:                                       | रमति:                                          | रमेर्नित्                                                                                       | 512 उ          |
|                                                   | कालकामयो:                                      | ·                                                                                               |                |
| असुन् + हगागमश्च                                  | रंह:                                           | रमेश्च                                                                                          | 663 उ          |
| देशे वाच्ये असुन्                                 | रमन्तेऽस्मिन्                                  | देशे ह च                                                                                        | 654 उ          |
| हकारश्चान्तादेश:                                  | रह:                                            |                                                                                                 |                |
| अन्य                                              | रमण्यम्                                        | शृ रम्योश्च                                                                                     | 388 उ          |
| सावुपपदे दमेवाच्ये क्तः                           | सूरत उपशान्तो                                  | सौ रमे: को दमे पूर्वपदस्य च                                                                     | 702 उ          |
| स्यात् पूर्वपदस्य दीर्घः                          | दयालुश्च                                       | दीर्घ:                                                                                          |                |
| क्रथन्                                            | रथ:                                            | हनि-कुषि-नरि-काशिभ्य: क्रथन्                                                                    | 166 उ          |
| घञ्                                               | राम:                                           | हलश्च 3.3.121                                                                                   |                |
| अच्                                               | स्तम्बेरमो हस्ती                               | स्तम्बकर्णयोरभिजपो: 2927/3.2.13                                                                 |                |

| रासृ शब्दे-रासते, 1-416     | 5               |                                     |           |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| अभच् (नित्)                 | रासभ:           | रासिवल्लिभ्यां च                    | 412 उ     |
| राजृ दीप्तौ-राजते, 1-50     | 9               |                                     | X .       |
| अन्य:                       | राजन्य: राजन्यो | विह्न:                              | 380 उ     |
| इञ्                         | राजि:           | वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-         |           |
|                             |                 | हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य इञ्           | 574 उ     |
| रिष हिंसायाम्-रेषति, 1-     | 462             |                                     |           |
| वन् निपात:                  | रिष्वो हिंस्र:  | सर्व-निघृण्व-रिष्व-लष्व-शिव-पद्ध-   |           |
|                             |                 | प्रह्नेष्या अतन्त्रे                | 159 उ     |
| रिचिर् विरेचने-रिणक्ति-     | रेंक्ते 7-4     |                                     |           |
| असुन् (पित्)                | रेकणः सुवर्णम्  | रिचेर्घने पिच्च                     | 648 उ     |
| थक्                         | रिक्थम्         | पा-तॄ-तुदि-वचि-रिचि-सिचिभ्यस्थक्    | 172 उ     |
| रुङ्गतौ-रवते, 1-686         |                 |                                     |           |
| क्रुन्                      | रुरुर्मृगभेद:   |                                     | 553 उ     |
| ₹:                          | पेरु:सूर्य:     | मिपीभ्यां रुः                       | 550 उ     |
| रुह बीजजन्मनि, प्रादुर्भावे | च-रोहति, 1-5    | 98                                  |           |
| .कर्तरि क्त:                | गरुडमारूढ:      | गत्यर्थादकर्मक:                     |           |
| इन् (कप्रत्ययः)             | रोहिर्वती       | ह-पिषि-रुहि-वृति-विदि-छिदि-         |           |
|                             |                 | कीर्तिभ्यश्च                        | 568 उ     |
| क्तः                        | रोहितो          | रुहेश्च, लो वा                      | 381 उ     |
| क्रनिप्                     | मृगमत्स्ययो:    |                                     |           |
| anny                        | रुह्वा वृक्ष:   | शीङ्-क्रु-शि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्यः | 5 / O - T |
| 2-0)                        |                 | क्वनिप्                             | 563 उ     |
| री गतिरेषणयोः - रिणाति,     |                 |                                     |           |
| नुः + निच्च                 | रेणु:           | अजि-वृ-री-नीभ्यो निच्च              | 325 उ     |
| रीङ्स्रवणे=रीयते, 4-28      |                 |                                     |           |
| तुट्                        | रेत:            | स्रु-रीभ्यां तुट् च                 | 651 उ     |
| रुशब्दे रौति, 2-28          |                 |                                     |           |
| युच्                        | रवण: कोकिल:     | सु-यु-रु-वयो युच्                   | 242 उ     |

| घञ्<br>क्रन्<br>मनिन्      | संराव:<br>रुरुर्मृगभेद:<br>रोम | उपसर्गे रुव: 3192/3.3.22<br>नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-लोमन्-<br>पाप्मन्-धामन्                        | 600 ਤ          |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| रुच दीप्तार्वाभप्रेतौच-रोच | ते 1-489                       | , માંગા ( બાગા (                                                                                     | 000 3          |
| इष्णुच्                    | रोचिष्णु:                      | अलंकुञ्-निशाकुञ्-पूजनोत्पचोत्प-<br>तोन्मद-रुच्य-पत्र-प्रवृतु-वृधु-सहचर<br>इष्णुच् 3116/3.2.136       |                |
| किष्यन्                    | रुचिष्यमिष्टम्                 | रुचि भुजिभ्यां किष्यन्                                                                               | 628 उ          |
| कितच्                      | रुचितमिष्टम्                   | रुचि-वचि-कुचि-कुटिभ्यः कितच्                                                                         | 635 ਤ          |
| किरच्                      | रुचिरम्                        | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-<br>रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच्   | 51 ਢ           |
| वसु शब्दे उपपदे ईसन्       | वसरोचिर्यज्ञ:                  | वसौ रुचे: संज्ञायाम्                                                                                 | 276 उ          |
| युच्                       | रोचना                          | बहुलमन्यत्रापि                                                                                       | 276 उ<br>236 उ |
| रुज हिंसायाम्-रोजयति-ते    | 10 227                         | 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                              | 250 0          |
| मक् (कुश्च)                | रुक्मम्                        | मजि-रुजि-तिचां कुश्च                                                                                 | 143 उ          |
| रुजो भंगे-रुजति, 6-126     |                                | 3                                                                                                    | 1 10 0         |
| खश्                        | कूलमुद्रजः                     | उदिकूले रुजिवहो: 2945/3.1.31                                                                         |                |
| रुदिर् अशुविमोचने-रोदिति   | T, 2-60                        |                                                                                                      |                |
| रक् (ण्यन्तः)              | रुद्र:                         | रोदेर्णिलुक् च                                                                                       | 179 उ          |
| डित् + अथः                 | रुदथ:                          | रुदि-विदिभ्यां डित्                                                                                  | 482 उ          |
| रुधिर् आवरणे-रुणद्धि-रु    | न्द् <del>दे</del> , 7-1       |                                                                                                      |                |
| किरच्<br>-                 | रुधिरम्                        | इषि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-<br>भिन्दि-चिन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-<br>रुधि-रुचि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच् | 54 उ           |
| लभ् लम्भ् नुम् खलिघञि      | ईष अलभ्यः                      | उपसर्गात्, खल्घञोः 7.1.67                                                                            | 34 0           |
| नुम् निषेधः                | सुलभम् दुर्लभम्                | न सुदुर्ध्याम् केवलाभ्याम् 7.1.68                                                                    |                |

| लक्ष दर्शनाकांक्षयोः लक्ष | वयति-ते 10-5    |                                   |       |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| मुट्च                     | लक्ष्मी:        | लक्षेर्मुट्च                      | 448 उ |
| नः मुट्इत्येके            | लक्षणः, लक्ष्मण | : लक्षेर्नच                       | 294 उ |
| लग आस्वादने-लागयित        | त-ते, 10-187    |                                   |       |
| ऊलच्                      | लांगूलम्        | खर्जिपिंजादिभ्य ऊरोलचौ            | 539 उ |
| लिघ भासार्थ:-लंघयति-      | -ते, 10-224     |                                   |       |
| कुः (नलोपः)               | लघु:            | लंघिवह्योर्नलोपश्च                | 29 उ  |
| अटि:                      | लघट् वायु:      | लंघेर्नलोपश्च                     | 132 उ |
| लिब अवस्रंसने शब्दे च     | -लम्बते, 1-262, | 263                               |       |
| नञि-ऊ:                    | अलाबू           | निञ लम्बेर्नलोपश्च                | 90 उ  |
| लप                        | प्रलापी         |                                   |       |
|                           |                 | प्रह्वेष्वा अतन्त्रे 3125/3.2.145 |       |
| डुलभष् प्राप्तौ-लभते 1-   | 702             |                                   |       |
| असच्                      | लभसो धनं        | अत्यवि-चमि-तमि-नमि-रभि-लभि-       |       |
|                           | याचकश्च         | नभि-तपि-पति-पनि-पणि-              |       |
|                           |                 | महिभ्योऽसच्                       | 404 उ |
| लटबाल्ये-लटति १-११        | 4               |                                   |       |
| क्वन्                     | लट्वा पक्षिभेद: | अशू-पुषि-लटि-कणि-खटि-विशिभ्यः     |       |
|                           |                 | क्वन्                             | 157 उ |
| लगे संगे-लगति 1-535       |                 |                                   |       |
| कु: (निपात:)              | लिंगु:          | खरु-शंकु-पा-यु-नी-लंगु-लिगु       | 37 उ  |
| लष हिंसायाम्-लाषयति,      | 10-174          |                                   |       |
| वन्                       | लष्वो नर्तकः    | सर्व निघृष्व रिष्व-लष्वशिव        | 159 उ |
| धिनुण्                    | अपलाषी विलाषी   | अपे च लष: 3124/3.2.144            |       |
| लिख अक्षरविन्यासे-लि      | खति 6-74        |                                   |       |
| कः                        | लिख:            | इगुपधज्ञाप्रीकिर: क: 2897/3.1.135 |       |
| ला आदाने-लाति कू:         |                 |                                   |       |
|                           |                 |                                   |       |

373 उ

निपात: (कफपूर्व:) कफेलू: अन्दू-दृम्भू-जम्बू-कफेलू-कर्कन्धू-दिधिषू: 93 उ लिप उपदेहे-लिम्पति-लिम्पते, 6-142 शेमुचादीनाम् 7-1-59 अनुपसर्गा ल्लिम्प-बिन्द-धारि-पारि-वे-য়: लिम्प: द्युदेचि-चेति-साति-साहिभ्यश्च 2900/ 3.1.131 (कित्) इन् लिपि: ह-पिषि-रु-हि-वति-विदि-छिदि-कीर्तिभ्यश्च 568 उ लिह आस्वादने-लेढि-लीढे 2-6 वन्+निपात: लकारस्य जकार: गुणाभावश्च जिह्न: शेव-यह्व-जिह्वा-ग्रीवाऽऽष्वामीचाः 160 उ वहंलिहो गौ: वहाभ्रे लिह: 2947/3.2.32 खश लीङ् श्र्लेषणे-लीयते, 4-29 विलाय-विलीय विभाषा लीयते: 2509/6.1.51 ल्यप् लूञ् छेदने-लुनाति-लुनीते, 9-12 अभिलाव: निरिभ्यो पूल्वो: 3289/3.3.28 घञ् ऋदोरप् 3232/3.3.57 अप् लव: ऋल्वादिभ्यः किन्निष्ठावद्वाच्यः लूनि: क्तिन् 574 वा फलूति: ति: तिच 3037/7.4.89 प्रसृल्व: समभिहारे वुन् लवक: वुन् क्तान्तः निपातः सुट् लोष्ठम् लोष्ट्रपलितौ 379 ਤ हसि-मृ-ग्रि-श्वाऽमिद-मि-लू-पू-लोत: तन् धुर्विभ्यस्तन् 373 ਤ नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-लोमन्-मनिन् लोम पाप्मन् धामन् 600 उ आणको लू-धू-शिंधि-धाञ्भ्य: आणक: लवाणकं दात्रम् 370 उ हसि-मृ-ग्रिण-वाऽमिद-मि-लू-पू-लोत: तन् धुर्विभ्यस्तन्

| वञ्च गतौ-वञ्चति 1-116     |                    |                                            |       |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|
| रन्                       | वक्त्रम्           |                                            |       |
| विक कौटिल्ये गतौ च-वर्    | ••                 |                                            |       |
| क्रिन्                    | वड़िक्रः वाद्यभेदः | गृ-ह-दा-रु-पार्श्वास्थि च                  | 506 उ |
| वच परिभाषणे वक्ति 2-5     | 6                  |                                            |       |
| क्त्र:                    | वक्त्रम्           | गृ-घृ-वी-पचि-वचि-यमि-स्रदि                 |       |
|                           |                    | क्षदिभ्यस्त्रः                             | 616 उ |
| कितच्                     | उचितम्             | रुचि-वचि-कुचि-कुटिभ्यः कितच्               | 635 उ |
| असुन्                     | वक्षः हृदयम्       | पचि-विचभ्यां सुट् च                        | 669 उ |
| कः                        | कृकवाकु:           | कृके वच: कश्च                              | 6 उ   |
|                           | (कृकेन गलेन        |                                            |       |
|                           | वक्तीति)           |                                            |       |
| अर+चित् ठकारश्चान्तादेशः  | वठरो मूर्खः        | विचमनिभ्यां चिच्च                          | 727 उ |
| थक्                       | उक्थम्             | पा-तॄ-तुदि-वचि-रिचि-                       |       |
|                           | (साम भेद:)         | सिचिभ्यस्थक् च                             | 172 उ |
| क्रिप्                    | वाक्               | क्रिप्-वचि-प्रच्छि-श्रि-स्रु-द्रु-प्रुज्वा |       |
|                           |                    | दीर्धोऽसंप्रसारणं च                        | 225 उ |
| गश्च नुः                  | वग्रु:             | वचेर्गश्च                                  | 320 उ |
| अक्रुच्                   | वचक्रुः            | सु-यु-विचभ्योऽक्कुजागूचक्कुचः              | 368 उ |
| वञ्च प्रलम्भने-वंचयते-वंच | यते, 10-172        |                                            |       |
| सेट् क्त्वा               |                    | वञ्चि-लुञ्-च्यृतश्च 3325/1.2.24            |       |
| रक्                       | वक्रम्             | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शिकि-क्षिपि क्षुदि-     |       |
|                           | ·                  | सुपि-तुपि-दूपि-वन्दुन्दि-श्विति            |       |
|                           |                    | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि           |       |
|                           |                    | भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-            |       |
| ·                         |                    | वसि-वासि-शोड्-हसि-सिधि-शुभिभ्यो            |       |
|                           |                    | रक्                                        | 170 उ |
| अथ:                       | वञ्चथोधूर्तः       |                                            | ,,,,, |
|                           |                    |                                            |       |
| वध हिंसायाम्-वध्यते       |                    |                                            |       |
| अत्रन्                    | वधत्रमायुधम्       | अमि-निक्ष-यजि-विध पतिभ्योऽत्रन्            | 392 उ |

|     |            | _        |       |       |
|-----|------------|----------|-------|-------|
| ਨਾਟ | व्यक्तायां | त्यान्य- | -सटात | 1_725 |
| ~1~ | जन (1/1 ना | તાા ત    | अखारा | 1 /33 |

वुञ्

परिवादक:

अन्य:

वदान्यस्त्याग-

वदेरान्य:

391 ਤ

वाग्मिनो:

अच्

संवाद:

शमिधातो: संज्ञायाम् 2928/3.2.14

खश्

प्रियंवद:

प्रियवशे वद: खश् 2953/3.2.38

इञ्

वादि:

वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-शदि-हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य: इञ

574 उ

णित्रम् ण्यन्तः

वादित्रम्

भू-वादि-ग्रुभ्यो णित्रम्

620 उ

सः डित् अथः

वत्सः विदथः

वृ-तृ-वदि-हनि-कमि-कशिभ्यः सः

349 उ

#### वट परिभाषणे-वटति, 1-529

इन्

वटि:

सर्वधातुभ्य: इन्

567 ਤ .

उ:

वटति इति वटुः

अणश्च

8 उ

#### वदि अभिवादनस्तुत्योः वन्दते 1-10

रक्

वन्द्र:

स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-

सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-

वृत्यजिनी-पदि-मदि-खिदि-छिदि-भिदि

मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-वंसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक्

178 उ

ल्युट्

वन्दना

घट्टि-वन्दि-विदिभ्यश्चेति वक्तव्यम्

575 वा

धिनुण्

प्रवादी

प्रे-लप-सृ-द्रु-मथ-वद-वस:

3125/3.2.145

## वनु याचने-वनुते 8.8

इष्णुच्

वनिष्णु:

ऋतन्यञ्चि-वन्यञ्चर्षि-मद्यत्यंगि-कु-यु-

कृशिभ्यः कत्निच्-यतुच्-अलिच्-इष्टुज् इष्टज्-इसन्-स्य-नि-धिनुल्यसासानुकः

450

ल्यप्

प्रवत्य

वा ल्यपि, अनुनासिकलोप: नित्यम्

3334/6.4.38

| टुवप् बीजसन्ताने, छेदने च | 1-729          |                                       |        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| इञ्                       | वापी           | वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-हनि        |        |
|                           |                | वाशि-वादि-वारिभ्य इञ्                 | 574 उ  |
| इञ्                       | वापि:          | इञ् वपादिभ्यः                         | 576 वा |
| रन्                       | वप्र: प्राकार: | वृधि-विपभ्यां रन्                     | 195 उ  |
| उसि: + नित्               | वपु:           | अर्ति पृ-वपि-यजि-तनि-धनि-तपिभ्यो      |        |
|                           |                | नित्                                  | 282 उ  |
| वन संभक्तौ शब्दे च-वनित   | 11-312         |                                       |        |
| ड:                        | वण्ड:          | ञमन्ताडु:                             | 119 उ  |
| इप्रत्यय:                 | वनिरग्निः      | खनि-कष्यज्य-सि-वसि-वनि-सनि-           |        |
|                           |                | ध्वनि ग्रन्थि-चलिभ्यश्च               | 589 उ  |
| वर्ण क्रिया-विस्तार-गुणव  | चनेष-वर्णयति-व | र्णायते 10-335                        |        |
| इन् (कित्)                | वर्णिः         | वर्णेर्विलिश्चाहिरण्ये                | 573 उ  |
|                           |                | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |        |
| वल्ल संवरणे, संचलने च-व   |                |                                       | 488 उ  |
| ऊक:                       | वलूक: (पक्षी)  | वलेरूकः<br>रासि विल्लभ्यां च          | 412 उ  |
| अभच्                      | वल्लभ:         |                                       | 19 उ   |
| गुक्                      | वल्गुः         | वलेर्गुक्च                            |        |
| अकः (संप्रसारणम्)         | उलूक:          | वलि-मलि-तनिभ्यः कयन्                  | 549 उ  |
| कयन्                      | वलयम्          | सर्वधातुभ्यः इन्                      | 567 उ  |
| इन्                       | વાલ:           | सपयापुन्यः श्रा                       |        |
| वश कान्तौ-वष्टि-2-72      |                |                                       | 479 उ  |
| ईरन् (कित्)               | उशीरम्         | वशे: कित्<br>वशे: कनसि:               | 688 उ  |
| कनस् (संप्रसारणम्)        | उशनाः          | वश: कनासः वश: कित्                    | 479 उ  |
| इन् (कित्)                | उशिक्          | मन्दि-वाशि-मथि-चति-चङ्कयङ्किभ्य       |        |
| वाशु उरच्                 | वाशुरा         |                                       | 40 उ   |
|                           |                | उरच्                                  | , •    |
| वस निवासे-वसति-1-73       |                |                                       | 202 I  |
| न:                        |                | च धापॄ-वस्य-ज्यतिभ्यो नः              | 293 उ  |
| सेट् क्त्वा               | वसित्वा        | मृड-मृद-गुध-कुष-क्लिश-वद-वसः          |        |
|                           |                | क्त्वा 3323/1.2.7                     |        |

| रक् (वसे: संप्रसारणम्)   | उस्रो रश्मि:               | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-<br>सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-<br>वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि<br>भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दम्भि-<br>' वसि-वाशि-शोड्-हसि-सिधि-शुभिभ्यो |        |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| उ:                       | वास्रो दिवस:               | रक्                                                                                                                                                                                     | 178 ব  |
| •                        |                            | शृ-स्वृ-स्निहि-त्रप्यसि-वसि-हनि-                                                                                                                                                        |        |
| इञ्                      | वसुः<br>वासि:              | क्लिदि-बन्धि-मनिभ्यश्च                                                                                                                                                                  | 10 उ   |
| . चित्                   |                            | इञ् वपादिभ्यः                                                                                                                                                                           | 576 वा |
| इञ्                      | वसातगृहयामन्<br>वासिश्छेदन | यो: वहि-वस्यर्तिभ्यश्चित्                                                                                                                                                               | 509 उ  |
| 4-1                      | •                          | वसि-वपि-यजि-राजि-व्राजि-सदि-                                                                                                                                                            |        |
| गग । चित्र               | वस्तुनि                    | हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य इञ्                                                                                                                                                               | 574 उ  |
| सम् + चित्               | संवत्सर:                   | संपूर्वात् चित्                                                                                                                                                                         | 359 उ  |
| ष्ट्रन्                  | वस्त्रम्                   | सर्वधातुभ्य:ष्ट्रन्                                                                                                                                                                     | 608 उ  |
| अय:                      | आवसथोगृहम <u>्</u>         | उपसर्गे वसे:                                                                                                                                                                            | 403 उ  |
|                          | संवसथो ग्राम:              | •                                                                                                                                                                                       |        |
| ति:                      | वस्ति:                     | वसेस्ति:                                                                                                                                                                                | 629 उ  |
| झच्                      | वसन्तः ऋतुः                | तॄ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-<br>मण्डि-जि-नन्दिभ्यश्च झच्                                                                                                                              | 415 ਤ  |
| अर                       | वासर:                      | अर्ति-कमि-भ्रमि-चिम-देवि-वासिभ्य-                                                                                                                                                       | 0      |
|                          |                            | श्चित्                                                                                                                                                                                  | 412 ਤ  |
| असुन् + णित्             | वासो वस्त्रम्              | वसेर्णित्                                                                                                                                                                               | 667 उ  |
| तुन्                     | वस्तु                      | वसेस्तुन्                                                                                                                                                                               | 78 उ   |
| उ:                       | वसुः                       | वसुदूदेग्रीयोऽक्रुशौ वसु                                                                                                                                                                |        |
| सर:                      | वत्सर:                     | वसेश्च                                                                                                                                                                                  | 358 उ  |
| वसु स्तम्भे-वस्यति ४-104 |                            |                                                                                                                                                                                         |        |
| इट्                      | आदिवान् आरिवा              | न् वस्वेकाजाद्धसाम् 3096/7.2.67                                                                                                                                                         |        |
|                          | दिवान्                     |                                                                                                                                                                                         |        |
| वस आच्छादने-वस्ते-2-13   | •                          |                                                                                                                                                                                         |        |
| इ:                       | वसिर्वस्त्रम्              | खनि-कष्यज्य-सि-वसि-वनि-सनि-                                                                                                                                                             |        |

ध्वनि-ग्रन्थि-चलिभ्यश्च

589 उ

| वह प्रापणे-वहति-वहते-1         | -730            |                                                          |               |  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| असच् (णित्)                    | वाहसोऽजगर:      | वहि-युभ्यां णित्                                         | 349 उ         |  |
| ण्वुल्                         | प्रवाहिका       | रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम्3285/3.3.108                    |               |  |
| खश्                            | कूलमुद्धहः      | उदिकूले रुजिवहो: 2945/3.1.31                             |               |  |
| नित्                           | वि्ह:           | वहि-श्रि-श्रु-यु-द्रु-ग्ला-हा-त्वरिभ्यो                  |               |  |
|                                |                 | नित्                                                     | 500 उ         |  |
| चित्                           | वहति:           | वहि-वश्य-र्तिभ्यश्चित्                                   | 509 उ         |  |
| असुन्                          | वक्षाः अनड्वान् | वहि-हा-धाञ्भ्यश्छन्दिस                                   | 670 उ         |  |
| ध:                             | वघ:             | वहोधश्च                                                  | 86 उ          |  |
| तुः                            | वहतु:           | रुधिवह्योश्च तुः                                         | 81 उ          |  |
| झच्                            | वहन्तो वायु:    | तॄ-भू-वेहि-वेसि-भासि-साधि-गडि-                           |               |  |
| · ·                            |                 | मण्डि-जि-नन्दिभ्यश्च-झच्                                 | 415 उ         |  |
| वहि वृद्धौ, कु:                | (नलोप:) वहुः    | लंघि-वंह्योर्नलोपश्च                                     | 29 उ          |  |
| वा गति गन्धनयोः वाति 2-43      |                 |                                                          |               |  |
| मन्                            | वाम:            | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-क्षि-क्ष-भा-या-                   | 145 ਤ         |  |
|                                |                 | वा-पदि-यक्षिनीभ्यो मन्                                   | 583 उ         |  |
| इण् + डिच्च                    | वि: पक्षी       | वातेर्डिच्य                                              | 583 9         |  |
| उण्                            | वातीति वायुः    | कृ-वा-पा-जि-मि-स्वादि-साध्यशूभ्य<br>उण्                  | 1 उ           |  |
| तन्                            | वात:            | हसि-मृ-ग्रिश्वाऽमिद-मि-लू-पू-                            |               |  |
| 41                             |                 | धुर्विभ्यस्तन्                                           | 373 उ         |  |
| नित्                           | वातिरादित्यसोम  | यो: वातेर्नित्                                           | 694 उ         |  |
|                                |                 |                                                          |               |  |
| वाण शब्दे-वाण्यते-४-६          | )               |                                                          |               |  |
| वाशृ शब्दे-वाश्यते-4-5         |                 | वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-                              |               |  |
| वाशृ शब्दे-वाश्यते-4-5ः<br>इञ् | 2<br>वाशिरग्नि: | वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-<br>हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य इञ् | 574 उ         |  |
|                                |                 |                                                          | 574 ਤ<br>40 ਤ |  |

| रक्                     | वाश्रं मन्दिरम्          | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-<br>सृपि-तृपि-दृपि-बन्द्युन्दि-श्विति-<br>वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-<br>छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-<br>दम्भि-वसि-वासि-शोङ्-हसि-सिधि-<br>शुभिभ्यो रक् | 178 ভ |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| व्रज गतौ-व्रजति, 1-159  |                          |                                                                                                                                                                                                |       |
| (निपातः) रन्            | विप्र:                   | ऋज्रेन्द्राग्र-वज्र-विप्र-कुव्र-चुव्र-क्षुर-<br>खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल-शुक्र-शुक्ल-<br>गौरव-म्रेरामला:                                                                                           | 196 ভ |
| इञ्                     | व्राजिर्वातालि:          | वसि-वपि-यजि-राजि-व्रजि-सदि-<br>हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्य इञ्                                                                                                                                       | 574 उ |
| परिउपपदे वत्वं          | परिव्राट्                | परौव्रजे:, वश्च पदान्ते                                                                                                                                                                        | 227 उ |
| विच्छ भासार्थः-विच्छयति |                          | ,                                                                                                                                                                                              | 227 0 |
| नङ्                     | -ापच्छयत 10-2.<br>विश्न: | 23<br>याज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नङ्                                                                                                                                                        |       |
| `                       | 1974.                    | नाज नाय-नतानाय छा न्यू छा नाज्                                                                                                                                                                 |       |
| विद ज्ञाने-वेत्ति 2-57  |                          |                                                                                                                                                                                                |       |
| इन्                     | वेदि:                    | ह-पिषि-रुहि-वृति-विदि-छिदि-<br>कीर्तिभ्यश्च                                                                                                                                                    | 568 ਤ |
| क्यप्                   | विद्या                   | संज्ञायां समजनि-षद-नि-पत-मन-<br>विद-षुङ्-शीङ्-भृञिण: 3276/3.3.99                                                                                                                               |       |
| अथ+डित्                 | रोदतीति रुदथ:            | रुदि विदिभ्यां डित्                                                                                                                                                                            | 482 उ |
|                         | शिशु:                    |                                                                                                                                                                                                |       |
| शतृ                     | विद्वन्, विद्वान्        | विदेः शतुर्वसुः ३१०५/७.१.३६                                                                                                                                                                    |       |
| जात उपपदे असि:          | जातवेदा:                 | गतिकारकोपपदयो: पूर्वप्रकृति-स्वरत्वंच                                                                                                                                                          | 676 उ |
| क्रिप्                  | वेदवित्                  | सत्सूद्विष-द्रुह-दुह-युज-विद-भिद-<br>छिद-जि-नी-राजामुपसर्गेऽपि क्विप्<br>2975/3.2.61                                                                                                           |       |
| सावुपपदे क्त्रन्        | सुविदित्रं कुटुम्बव      | <sub>ि</sub> म् सुविदे: क्त्रन्                                                                                                                                                                | 395 उ |

| विद सत्तायाम्-विद्यते, 4-60     |                    |                                        |        |  |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|--|
| <del>क</del> :                  | विदित:             | मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 3089/3.2.188   |        |  |
| कः + इन्                        | वेदि:              | ह-पिषि-रुहि-वति-विदि-छिदि-             |        |  |
|                                 |                    | कीर्तिभ्यश्च                           | 568 उ  |  |
| असि:                            | विश्ववेदा:         | विदिं भुजिभ्यां विश्वे                 | 687 उ  |  |
| विड आक्रोशे-विडति               |                    |                                        |        |  |
| कालन्                           | विडाल:             | तिमि–वशि–विडि–मृणि–कुलि–कपि–           |        |  |
| •                               |                    | पलि-पचिभ्य: कालन्                      | 123 उ  |  |
| अंगच्                           | विह <i>ङ्ग</i>     | विडादिभ्य: कित्                        | 126 उ  |  |
| विद विचारणे-विन्ते ७-१          | 3                  |                                        |        |  |
| ल्युट्                          | वेदना              | घट्टि-वन्दि-विदिभ्यश्चेति वक्तव्यम्    | 573 वा |  |
| विष्लृ व्याप्तौ-वेवेष्टि-वेविहे | ष्ट्रे, 3-13       |                                        | -      |  |
| प:                              | वेष्प: पानीयम्     | पा–नी–विषिभ्यः पः                      | 310 उ  |  |
| णु: + किच्च                     | विष्णु:            | विषे: किच्च                            | 326 उ  |  |
| विट शब्दे-वेटति, 1-210          |                    |                                        |        |  |
| कपन्                            | विटप:              | विटप-पिष्टप-विशपोलपा:                  | 432 उ  |  |
| विश प्रवेशने-विशति-6-           | 133                |                                        |        |  |
| णमुल्                           | गेहानुप्रवेशमास्ते | विशि-पति-पदि-स्कन्दां व्याप्यमान-      |        |  |
|                                 |                    | सेव्यमानयो: 3378/3.4.56                |        |  |
| झच्                             | विशन्तः पल्वलम्    | ् जॄ-विशभ्यां झच्                      | 413 उ  |  |
| घञ्                             | वेश:               | पद-रुज-विश-स्पृशां धञ् ३३७५ /          |        |  |
|                                 |                    | 3.4.56                                 |        |  |
| ष्ट्रन्                         | विष्टपम् वेष्ट्रम् | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यसां वृद्धिश्च | 609 उ  |  |
| कालन्                           | विशाल:             | तिमि-विशि-विडि-मृणि-कुलि-कपि-          |        |  |
|                                 |                    | पलि-पंचिभ्यः कालन्                     | 123 उ  |  |
| कपन्                            | विशिपं मन्दिरम्    | विटप-पिष्टप-विशिपोलपाः                 | 432 उ  |  |
| क्वन्                           | विश्वम्            | अश-प्रुषि-लटि-कणि-खटि-विशिभ्यः         |        |  |
|                                 |                    | क्कुन्                                 | 149 उ  |  |

| त्यसन-खादनेषु 2                                                                                               | -41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| वेणि:                                                                                                         | वी-ज्या-ज्वरिभ्यो नि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497 ਤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वेत्रम्                                                                                                       | गृ-घृ-वी-पचि-वचि-यमि-सदि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ٠                                                                                                             | क्षुदिभ्यस्त्र:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 616 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वीणा वल्लकी                                                                                                   | सस्न-सास्ना-स्थूणा-वीणा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वेतनम्                                                                                                        | वी-पतिभ्यां तनन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| वृजिनम्                                                                                                       | कृ-पृ-वृजि-मन्दि-नि-धाञ्भ्य: कु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वृजिनम्                                                                                                       | वृजे: किच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| वर्त्म                                                                                                        | वृतेश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वर्तिष्णु:                                                                                                    | अलंकुञ् निशाकुञ्–प्रजनोत्पचोत्पतनो–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               | मन्द-रुच्य-पत्र-प्रवृतु-वृधु-सहचर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               | इष्णुच् 3116/3-2-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| वर्तनि:                                                                                                       | वृतेश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वर्तन:                                                                                                        | अनुदान्तेत्तश्च हलादे: 3129/3.2.149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| वर्ति:                                                                                                        | ह-पिषि-रुहि-वति-विदि-छिदि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 568 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वार्ताकु:                                                                                                     | वृतेर्वृद्धिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वारङ्गः                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| वर्ति:                                                                                                        | वृत्तेश्छन्द्सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 590⁻उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| वृत्र:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ्वृञ् वरणे-वृणोति-वृणुते 5-8 वारयति-वारयते-वरति-10-237<br>चित्-वरत्रा चर्ममयी रज्जुः वृञश्चित् वृश्चित् 394 उ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 394 उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| प्रवार:-प्रवर:                                                                                                | वृणोतेराच्छादने 3229/3.3.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                               | वेणिः<br>वेत्रम्<br>वीणा वल्लकी<br>वेतनम्<br>वृजिनम्<br>वृजिनम्<br>वर्त्मं<br>वर्तिः<br>वर्तनः<br>वर्तिः<br>वर्ततः<br>वर्तिः<br>वर्तिः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्तः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वर्षः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वरः<br>वर | वेत्रम् गृ-घृ-वी-पचि-वचि-यमि-सदि- श्वुदिभ्यस्त्रः वीणा वल्लकी सस्त-सास्ता-स्थूणा-वीणाः वेतनम् वी-पितभ्यां तनन् वृजिनम् कृ-पृ-वृजि-मन्दि-नि-धाञ्भ्यः कुः वृजिनम् वृतेश्च वर्तिष्णुः अलंकृञ् निशाकृञ्-प्रजनोत्पचोत्पतनो- मन्द-रुच्य-पत्र-प्रवृतु-वृधु-सहचर- इष्णुच् 3116/3-2-136 वर्तनः वृतेश्च वर्तनः अनुदान्तेत्तश्च हलादेः 3129/3.2.149 वर्तिः ह-पिषि-रुहि-वित-विदि-छिदि- कीर्तिभ्यश्च वार्ताकुः वृतेर्वृद्धिश्च वार्ताकुः वृतेर्वृद्धिश्च वार्ताः पृतेर्वृद्धिश्च वार्ताः वृत्तेश्च-राधि-विदि-धिपि-श्वुदि- सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति- वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि- छिदि-भिदि-मन्दि-चुदि-दिसि- दिभि-विश-वाशि-शोङ्-हिस-सिधि- शाभिभ्यो रक् 5-8 वारयित-वारयते-वरित-10-237 वृज्ञिश्चत् |  |  |

| विन्                                 | वर्विर्ध:मर:     | वृहभ्यां विन्                        | 502 उ |  |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|--|
| अप्                                  | वर:              | ग्रह-वृ-ह-निश्चिगमश्च                |       |  |
| युच्                                 | वरण:             | सु-यु-रु-वृञो युच्                   | 242 उ |  |
| क्यन्, षुगागमः                       | वृषय: आश्रय:     | वृह्षोः षुक् दुकौच                   | 550 उ |  |
| खच्                                  | पतिवंरा कन्या    | संज्ञायां भृ-तृ-वृजि-धरि-सहि-तपि-    |       |  |
|                                      |                  | दम:                                  |       |  |
| धातो: द्वित्वं रुगागमश्च ईकन्        | वर्वरीक:         | शॄ–पॄञां द्वे रुक्चाभ्यासस्य         | 467 उ |  |
|                                      | कुटिलकेश:        |                                      |       |  |
| शक्                                  | वृश:             | जनि–दा–च्यु-वृ–मदि–षमि–नमि–          |       |  |
|                                      |                  | भृञ्भ्य: इत्वन्-त्वन्-तृण्-किन्–शक्– |       |  |
| •                                    |                  | स्य-ढ-ड-टा-टच:                       | 554 उ |  |
| एण्य:                                | वरेण्य:          | वृञ एण्य:                            | 385 उ |  |
| अंगच्                                |                  | ष्टि: सुवृञोर्वृद्धिश्च              | 127 उ |  |
| असि: + नुक्                          | वर्णसिर्जलम्     | सानसि-वर्णसि-पणसि-तण्डुलांकुश-       |       |  |
|                                      |                  | चषालेल्वल-धिष्ण्य शल्वा:             | 557 उ |  |
| ष्वरच्                               | ववर: प्राकृतो जन | : कॄ-गॄ-शॄ-वृञ् वञ्चतिभ्यः ष्वरच्    | 286 उ |  |
| अण्डन्                               | वरण्ड:           | अण्डन्-कृ-सृ-भृ-वृञः                 | 134 उ |  |
| विन्                                 | वर्विर्घर्मर:    | वृ-दूभ्यां विन्                      | 502 उ |  |
| कक्                                  | सृक:             | मृ-वृ-भू-शुषि-मुषिभ्य: कक्           | 328 उ |  |
|                                      | उत्पलवातयो:      |                                      |       |  |
| उनन्                                 | वरुण:            | कृ-वृ-दारिभ्य: उनन्                  | 340 उ |  |
| सः                                   | वर्स:            | वृ-तृ-वदि-हमि-कमि कशिभ्यः सः         |       |  |
| न प्रत्यय: (नित्)                    | वर्ण:            | कृ-वृ-जृ-सि-हु-पन्य-नि-स्वपिभ्यो     |       |  |
|                                      |                  | नित्                                 | 297 उ |  |
| वृधु भासार्थः-वर्धयति-वर्धयते 10-232 |                  |                                      |       |  |
| इष्णुच्                              | वर्धिष्णु:       | अलंकृञ्-निशाकृञ्-                    |       |  |
| <del>-</del> .                       | -                | प्रजनोत्पचोत्पतनो-न्मद-रुच्य-पत्र-   |       |  |
|                                      |                  | प्रवृतु-वृधु-सहचर इष्णुच्            |       |  |
|                                      |                  | 3116/3.2.136                         |       |  |
| युच्                                 | वर्धन:           | अनुदात्तेश्च हलादे: 3129/3.2.149     |       |  |
|                                      |                  |                                      |       |  |

| वृधु वृद्धौ-वर्धते, 1-509 |                     |                                       |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| रन्                       | वर्ष्रं चर्म        | वृधि-चिपिभ्यां रन्                    | 195 ਤ          |
| असानच् (कित्)             | वृधसान: पुरुष:      | ऋञ्चि-वृद्धि-मन्दि-साहिभ्य: कित्      | 253 उ          |
| वृष सेचने हिंसासंक्लेशनय  | 1)श्च-वर्षति, 1-46  | 58                                    |                |
| अभच् (कित्)               | वृषभ:               | ऋषि-वृषिभ्यां कित्                    | 410 उ          |
| ष:                        | वर्षम्              | भयादीनामुपसंख्यानम्                   | <i>5</i> 71 वा |
| कल (चित्)                 | वृषल:               | वृषादिभ्यश्चित्                       | 111 उ          |
| कनिन्                     | वृषा इन्द्र:        | केनिन् यु-कृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु- |                |
|                           |                     | प्रतिदिव:                             | 162 उ          |
| मि: + कित्                | वृष्णि: क्षत्रिय:   | सु-वृषिभ्यां कित्                     | 498 ਤ          |
| क्रिबन्त:                 | वृष्णिर्वराहाः      | कृ-विधृ-ष्विच्च-विस्थ-किकिदीवि        | 505 उ          |
| वृङ्संभक्तौ-वृणीते-9-42   | 2                   | ·*                                    |                |
| क्रिन्                    | वंक्रि: वाद्यविशेष: | : वृङ्त्रादयश्च                       |                |
| पुट्                      | वर्षो रूपम्         | वृड्शीभ्यां रूपस्वांगयो: पुट्च        | 650 उ          |
| ईकन्                      | वर्वरीक:            | शू-दॄ-पॄ-वृञां द्वे रुक्चाभ्यासस्य    | •              |
| षुक्                      | वृषय:               | वृ-हे: षुक् दुकौ                      | 550 उ          |
| ऊथन्                      | वरूथौ               | जॄ-वृञ्भ्यां ऊथन्                     | 171 उ          |
| ष्वरच्                    | वर्वर:              | क्-गॄ-श्-वृञ्जतिभ्यः ष्वरच्           | 286 उ          |
| नु: + नित्                | वर्णुः              | अजि-वृ-रीभ्यो निच्च                   | 325 उ          |
| कक्                       | वृक:                | सृ-वृ-भू-शुषि-मुषिभ्यः कक्            | 328 उ          |
| उनन्                      | वरुण:               | कृ-वृ-दारिभ्य: उनन्                   | 340 ਤ          |
| एण्य:                     | वरेण्य:             | वृञ: एण्य:                            | 385 ਤ          |
| वेञ् तन्तुसन्ताने-वयति-वय | <b>ग्ते 1-732</b>   |                                       |                |
| असच् (तुर्)               | वेतस:               | वेञस्तुट्च                            | 405 उ          |
| इमनिन्                    | वेमा                | वेञः सर्वत्र                          | 599 उ          |
| टु वेपृ कम्पने-वेपते      |                     |                                       |                |
| (हूस्व:) इनन्             | विपिनम्             | वेपि तुह्योर्ह्स्वश्च                 | 220 उ          |
| व्यथ ताडने-विध्यति-4-7    | 0                   |                                       | •              |
| कु:                       | विध्यतीति विधु:     | पॄ-भिदि-व्यधि-गृधि-धृषिभ्य:           | 23 उ           |
|                           |                     |                                       |                |

| अप्                                | व्यथ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्यथ-जपोरनुपसर्गे 3238/3.3.61         |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| (कित्) उरच्                        | विधुर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यथे: संप्रसारणं किच्च               | 41 उ  |
| ष्टिपच्                            | अव्ययिषयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निञ व्यथे:                            | 52 उ  |
| निपूर्व: यलोप: पूर्वस्य दीर्घ:     | नीवि:-नीवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नौ व्यो यलोप:, पूर्वस्य दीर्घ:        | 585 उ |
| व्यय गतौ-व्ययति-व्ययते             | 1-621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     | •     |
| व्येञ् संवरणे मनिन्                | एकारस्योत्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नामन्-सीमन्-व्योमन्-रोमन्-            |       |
| `,                                 | निपातनात् व्योम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लोमन्-पाप्पन्-धामन्                   | 600 उ |
| ओ त्रश्चू छेदने-वृश्चति, 6-        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |       |
| सः + कित्                          | वृक्ष:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्रु-व्रश्चि-कृत्यृषिभ्यः कित्        | 353 उ |
| कत्वा (इट्)                        | व्रश्चित्वा<br>व्रश्चित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जॄ-व्रश्चयो: क्वि: 3327/7.2.55        |       |
| किकन् े                            | the state of the s | वृश्चि-कृष्यो: किकन्                  | 207 उ |
| ्<br>शक मर्षणे-शक् <b>यति-श</b> क् | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |
| •                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | markani sara                          | 530 उ |
| अटन्                               | शकट:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शकादिभ्योऽटन्                         | 330 0 |
| शक्लृ शक्तौ-शक्नोति 5-1            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |
| क्रतिन्                            | शक्रत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शके: क्रतिन्                          | 507 उ |
| ऋतिन्                              | शकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शकेर्ऋतिन्                            | 507 उ |
| क्ल:                               | शक्ल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मू शक्याभभ्यः क्लः                    | 558 उ |
| मनिन्                              | शक्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अशि–शकिभ्यां छन्दसि                   | 596 उ |
| अटन्                               | शकटोऽस्त्रियाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | 530 उ |
| कल + नित्                          | शकलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शिक-शम्योर्नित्                       | 117 उ |
| क्रिन्                             | शद्रि: शर्करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अदि-शदि-भू-शुभिभ्यः क्रिन्            | 514 उ |
| वनिप्                              | शक्का हस्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्ना-मदि-पद्यर्ति-पॄ-शिकभ्यो वनिप्    | 562 उ |
| उन्, उन्त, उन्ति, उनि              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शकेरुनोऽन्तोन्युनय:                   | 336 उ |
|                                    | शकुन्ति शकुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |
| रक्                                | शक्र:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- |       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सृपि-तृपि-दूपि वन्द्युन्दि-श्विति-    |       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-          |       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-        |       |
| /                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दम्भि-वसि-वाशि-शीङ्-हसि-सिधि-         |       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्भिभ्यो रक                           | 178 उ |

| शप आक्रोशे-शपति-शपते 1-726 |                             |                                                                               |         |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ददन्                       | शाद:                        | शादो जम्बालशष्ययो:                                                            |         |
| कल (बकारोऽपि)              | शबल:                        | शपेर्बश्च                                                                     | 110 उ   |
| शडि रुजायाम्, संघाते च     | –शण्डते, 1 <sup>-</sup> 178 | . · · · .                                                                     |         |
| इलच्                       | शण्डल:                      | स <u>लि-क</u> ल्यनि-महि-भडि-भण्डि-<br>शण्डि-पिण्ड-तुण्डि-कु-कि-्भूभ्य<br>इलच् | 57 उ    |
| शम आलोचने-शामयते           | 10-164                      |                                                                               |         |
| अप्                        | शम्भव:                      | शमि-धातो: संज्ञायाम् २९२८/३.२.१४                                              |         |
| शंसु स्तुतौ 1-483          |                             |                                                                               |         |
| तृन्-तृच्                  | शंस्ता–स्तोता               | तृन्-तृचौ-शंसि-क्षदादिभ्य: संज्ञायां<br>चानिटौ                                | 250 उ   |
| शकि शंकायाम्-शंकते         | 1-67                        |                                                                               |         |
| निपात: (कु:)               | शंकु:                       | खरु-शंकु-पा-यु-नी-लंगु-लिगु                                                   | 37 उ    |
| शद्लृ शातने-शीयते 1-       | 594, 6-137                  | •                                                                             |         |
| क्वनिप्                    | प्रशत्वा-प्रेर्त्वा         | प्र ईर शदोस्तुट् च                                                            | . 566 उ |
| एरच्                       | शातेर:                      | शदेस्त च                                                                      | 63 उ    |
| त्रिप्                     | <b>শ</b> রি:                | श–शदिभ्यां त्रिप्                                                             | 516 उ   |
| ऊलच्                       | शार्दूल:                    | खर्जि-पिंजादिभ्य उरोलचौ                                                       | 539 उ   |
| क्रिन्                     | शद्रि:                      | अदि-शदि-भू-शुभिभ्य: क्रिन्                                                    | 514 उ   |
| शमु उपशमे-शाम्यति-4-       | -91                         |                                                                               |         |
| क्त्वा (इट्)               | शमित्वा                     | उदितो वा 3328/7.3.56                                                          |         |
| धिनुण्                     | शमी                         | शमित्यष्टाभ्यो धिनुण् ३१२१/३.२.१४१                                            |         |
| ऊक: (बुक्च)                | शम्बूक:                     | शमेर्बुक् च                                                                   | 490 ड   |
| उ: (ढ:)                    | शण्ढ:                       | शमेर्ढ:                                                                       | 104 उ   |
| ख:                         | शंख:                        | शमे: खः                                                                       | 107 उ   |
| कलः (नित्)                 | शमलम्                       | शिकशम्योर्नित्                                                                | 117 उ   |

| शश प्लुतगतौ-शशति, 1        | -481               |                                    |       |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| इरच् (उत्वम्)              | शिशिरम्            | अजिर–शशिर–शिथिल–स्थिर–स्फिर–       |       |
|                            |                    | स्थविर-खदिरा:                      | 56 उ  |
| शल शलाघायाम्-शालय          | ति-शालयते 10-      | 160                                |       |
| यः (सुट्)                  | शस्यम्             | सानसि-वर्णसि-पणसि-तण्डुलांकुश-     |       |
|                            |                    | चषालेल्वल-पल्वल-धिष्ण्य-शल्याः     | 557 उ |
| शल गतौ-शलति-1-584          | 4                  |                                    |       |
| अभच्                       | शलभ:               | कॄ-शॄ-शलि-कलि-गदिभ्योऽभच्          | 409 उ |
| कन्                        | शल्कः शकलम्        | इण्-भी-का-पा-शल्यतिमर्चिभ्य:कन्    | 330 उ |
| ऊकण्                       | शालूकं कन्दविश     | ोष: शलिमण्डिभ्यामूकण्              | 491 उ |
| शसु हिंसायाम्-शसति 1-      | 482                |                                    |       |
| क्त्र:                     | शस्त्रम्           | अमि-चि-मिदि-शसिभ्य: क्त्र:         | 613 उ |
| ष्ट्रन् निपात:             | शस्त्रम्           | सर्वघातुभ्यः ष्ट्रन्               | 608 उ |
| शिष असर्वोपयोगे-शेषयति     | त-शेषयते-शेषति-    | -10-241                            |       |
| युच्                       | शोषण:              | क्रुध-मण्डार्थेभ्यश्च 3131/3.2.151 |       |
| शिधि आद्राणे-शिङ्गति 1-    | -95                |                                    |       |
| आणक:                       | शिङ्घाणकः श्र्लेष  | मा आणको लू-धू-शिङ्घिधाञ्भ्यः       | 313 उ |
| श्रिञ् सेवायाम्-श्रयति-ते, | 1-638              |                                    |       |
| आङि उपपदे इण् डित् च       | श्रिय: पाल्यश्रकोत | यः आर्ङिश्र हनिभ्यां हुस्वश्च      | 587 उ |
| शील समाप्ती-शीलति 1-3      | 50                 |                                    |       |
| पप्रत्ययान्तो निपातः       | शिल्प:             | खष्प-शिल्प-शष्प-बाष्प-रूप-पर्प-    |       |
|                            |                    | तल्पाः                             | 315 उ |
| शीङ् स्वप्ने-शेते 2-25     |                    |                                    |       |
| सेट् (क्त्वा) किन्न        | शयित्वा            | न क्त्वा सेट् 1.2.28               |       |
| क्यप्                      | शय्या              | संज्ञायां समजनि-षद-निपत-मन-विद-    |       |
|                            | 100                | षुञ्-शोङ् भृञिणः 3276/3.3.99       |       |
| ण्वुल्                     | शायिका             | धात्वर्थबहुले प्वुल् वक्तव्यः (वा) |       |
| शानच्                      | शयान:              | शतृशानचौ लक्षणहेत्वो: क्रियाया:    |       |
|                            |                    | 3.2.126                            |       |

| अच्                  | खशय:               | अधिकरणे शेते: 2929/3.2.15                          |                  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| अच्                  | पार्श्वशय: पृष्ठशय | : पार्श्वादिषूपसंख्यानम् (वा)                      | •                |
| ड:                   | गिरिश:             | गिरौ छन्दीस वा (वा)                                |                  |
| णिनि:                | स्थण्डिलशायी       | व्रते 3.2.80                                       |                  |
| धुक्                 | शीधु: मद्यम्       | ंशीड़ो धुक् लुक् वलय् वालन:                        | 486 उ            |
| क्वनिप्              | क्रुश्वा शृगाल:    | शीङ् क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्य:                 |                  |
|                      |                    | क्रनिप्                                            | 563 उ            |
| स्वांगे पुट्         | शेपो गुह्यम्       | वृङ् शीङ्भ्यां रूपस्वांगयो:                        | 650 ਤ            |
| क्वनिप्              | शीवा अजगर:         | शीङ्-क्रुशि-रुहि-जि-क्षि-सृ-धृभ्य:                 |                  |
|                      |                    | क्वेनिप्                                           | 563 ਤ            |
| बुक् ह्रस्वश्च       | शिबिरम्            | शीडो बुक् ह्रस्वश्च                                | 712 उ            |
| उ:                   | शेते इति           | भृ-मृ-शी-तॄ-चरि-त्सरि-तनि-धनि-                     |                  |
|                      | शयुरजगर:           | मिम-स्जिभ्यः उः                                    | 7 उ              |
| थक् + निपूर्व:       | निशीथोऽर्धरात्रि:  | निशीथ–गोपीथावगाथा:                                 | 174 उ            |
| रक्                  | शीरोऽजगर:          | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि-              |                  |
|                      |                    | सृपि-दूपि-वन्द्युन्दि-श्विति-वृत्यजिनी-            |                  |
|                      |                    | पदि-मदि-मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-                       |                  |
|                      |                    | मन्दि-चन्दि-दिदृ-दिस-हम्भि-वसि-                    |                  |
|                      |                    | वाशि-शोङ्-हसि-सिधि-शुभिभ्यो रक्                    | 178 ਤ            |
| उनन्                 | शयुनोऽजगर:         | अजि-यमि-शीङ्भ्यश्च                                 | 398 ਤ            |
| आनक:                 | शयानकोऽजगर:        | आनक शीङ्मिथ:                                       | 360 ਤ            |
| अथ:                  | शयथोऽजगर:          | शीङ्-शपि-रु-गमि-वंचि-जीव-                          |                  |
|                      |                    | प्राणिभ्योऽथ:                                      |                  |
| शुच शोके शोचति 1-111 |                    |                                                    | -                |
| इण् + कित्           | शुचि:              | इगुपधेभ्यो इन्                                     |                  |
| दः + रक् + दीर्घः    | शूद्र:             | शुचेर्दश्च                                         | 400 <del>-</del> |
| रन् + निपातः         |                    | ऋजेन्द्राग्र-वज-विप्र-कुव्र-चुव्र-क्षुर-           | 189 उ            |
|                      |                    | खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल-शुक्र-शुक्ल-                  |                  |
|                      |                    | खुर-मद्राग्र-भर-भल-शुक्र-शुक्ल-<br>गौरव-म्रेरामला: |                  |
| इसि:                 | शोचिर्दीप्ति:      |                                                    | 196 उ            |
| शतः                  | राम अप्राप्तः      | अर्चि-शुचि-हुस्-पिच्छादि-छर्दिभ्य:                 |                  |
|                      |                    | इसि:                                               | 273 उ            |

| शुठि प्रतिघाते-शुण्ठति, १-           | -232                | •                                     |                |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| क्रन् (दीर्घः)                       | शूर:                | शु–सि–चि–मीनां दीर्घश्च               | 193 उ          |  |
| असानच्                               | शवसान: पन्था:       | छन्दस्यशानच् शृदृभ्याम्               | 252 उ          |  |
| शुन्ध शुद्धौ-शुन्धति 1-60            |                     | •                                     | •              |  |
| युच्                                 | शुन्ध्युरग्रि:      | यजि-मनि-शुन्धि-दसि-जनिभ्यो युच्       | 307 उ          |  |
| શુभ શોभાર્થે-શુ <b>મતિ 6-</b> 3      |                     | <b>3</b> . <b>3</b> .                 |                |  |
| शुम शामाय-शुमात <i>6-5</i><br>क्रिन् | <i>उ</i><br>शुभ्रि: | अदि-भू-शुभिभ्य: क्रिन्                | 514 उ          |  |
|                                      | •                   | जाद-नू-शुन्न- ।क्रान्                 |                |  |
| शुभ दीप्तौ-शोभते, 1-50               |                     | ÷                                     |                |  |
| रक्                                  | शुभ्रम्             | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- |                |  |
|                                      |                     | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-    |                |  |
|                                      | •                   | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-          |                |  |
|                                      |                     | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दिह-दिस-        |                |  |
|                                      |                     | दिम्भि-वसि-वासि-शोङ्-दृसि-सिथि-       | 178 उ          |  |
|                                      |                     | शुभिभ्यो रक्                          | 178 3          |  |
| शुभ शुम्भ भाषणे हिंसायां             | च, 1-295            |                                       |                |  |
| शुभेरन्त्यलोप:                       | शुक्र:              | शुभवल्कोल्का:                         | 329 ਤ<br>514 ਤ |  |
| क्रिन्                               | शुभिर्ब्रहमा        | अदि-शदि-भू-शुभिभ्यः क्रिन्            | 514 उ          |  |
| सन्                                  | आशुशिक्षिण:         | आङि शुषे: सनश्छन्दिस                  | 268 उ          |  |
| न: + कित्                            | शुण्ण: सूर्य:       |                                       |                |  |
| ं शुष शोषणे-शुष्यति, ४-७             | 2                   |                                       |                |  |
| कक्                                  | शुष्क:              | सृ-वृ-भू-शुषि-मुषिभ्य: कक्            | 328 उ          |  |
| ऊर्ध्वे कर्तरि णमुल्                 |                     | ऊर्ध्वे शुषिपूरो: 3365/3.4.44         |                |  |
| किरच्                                | शुषिरम्             | इषि–मदि–मुदि–खिदि–छिदि–भिदि–          |                |  |
|                                      |                     | मन्दि-चन्दि-तिमि-मिहि-मुहि-मुचि-      |                |  |
|                                      |                     | रुचि-रुधि-बन्धि-शुषिभ्य: किरच्        | 54 उ           |  |
| मन् (कित्)                           | शुष्मम्             | अवि-सिवि-सि-शुषिभ्य: कित्             | 149 ব          |  |
| क्सिः                                | शुक्षिर्वात:        | प्लुषि-कुषि-शुषिभ्य: कि्स:            | 443 उ          |  |
| शृधु शब्दकुत्सायाम्-शर्धति-1-510     |                     |                                       |                |  |
| मनिन्                                | शर्म सुखम्          | सर्वधातुभ्य: मनिन्                    | 594 उ          |  |

| कू:                      | शृधूं: अपानम्            | नृति शृध्यो: कू:                      | 94 उ          |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|
| शृ हिंसायाम्-शृणाति १-१  | 7                        |                                       |               |  |  |  |
| अदि:                     | शरत्                     | शॄ-दृ-भसोऽदि:                         | 127 ਤ         |  |  |  |
| ओरन्+टिलोप: अन्त्यलोप:   | किशोरो अश्वंशाव          | : किशोरादयश्च                         | 68 उ          |  |  |  |
| एरङ् कशब्दे उपपदे        | कशेरू:                   | के श्र एरङ्                           | 91 उ          |  |  |  |
| उ:                       | शरु:(शृणातीति)           | शृ-स्वृ-स्न्निहि-त्रप्यसि-वसि-हनि-    | •             |  |  |  |
|                          |                          | क्लिदि-बन्धि-मानिभ्यश्च               | 10 ਤ          |  |  |  |
| ईरन्                     | शरीरम्                   | कृ-शृ-पृ-कटि-चटि-शौटिभ्य ईरन्         | 478 उ         |  |  |  |
| इप्रत्यय:                | शिरू शलभोऽध्व            | । च ँ कॄ-गॄ-शॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छदिभ्यश्च | 592 उ         |  |  |  |
| इमनिच्                   | शरिमा                    | ह-भृ-धृ-स्-स्तॄ-शॄभ्य इमनिच्          | <i>5</i> 97 ਤ |  |  |  |
| सद्लृ विशरण-गत्यवसाद     | नेषु 1-593, 6-1          | 36, सीदित                             |               |  |  |  |
| स्त्र:                   | शस्त्रम्                 | गुधु-वी-पचि-वचि-यमि-सदि-क्षुदिभ्य:    |               |  |  |  |
|                          |                          | स्त्र:                                | 616 ਤ         |  |  |  |
| कन्                      | निष्क:                   | नौसदेर्डिच्च                          |               |  |  |  |
| सन संभक्तौ-सनति 1-31:    | 3                        |                                       | •             |  |  |  |
| इ:                       | सनि:, भक्ति:             | खनि-कष्यज्यसि-वसि-वनि-सनि-            |               |  |  |  |
| •                        | दानं च                   | ध्वनि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च               | 589 उ         |  |  |  |
| षह मर्षणे-सहते, 1-591    |                          |                                       |               |  |  |  |
| असानच् (कित्)            | सहसानो यज्ञो             | ऋञ्चि-वधि-मन्दि-सहिभ्य: कित्          | 253 <b>उ</b>  |  |  |  |
|                          | मयूरश्च                  |                                       | 200           |  |  |  |
| षस स्वप्ने-सस्ति,        | 2                        |                                       | •             |  |  |  |
|                          | सस्यम्                   | माछाषसिभ्यो य:                        | CCO T         |  |  |  |
| यः                       | `                        | नाछापासन्या यः                        | 559 उ         |  |  |  |
| विधु गत्याम्-संधति, 1-37 | विधु गत्याम्-सेधति, 1-37 |                                       |               |  |  |  |
| रक्                      | सिध्रः साधुः             | स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- | •             |  |  |  |
|                          |                          | सृपि-तृपि-दृपि-वन्द्युन्दि-श्विति-    |               |  |  |  |
|                          | •                        | वृत्यजिनी-पदि-मदि-मुदि-खिदि-          | ·             |  |  |  |
|                          |                          | छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-        |               |  |  |  |
|                          |                          | दंभि-वसि-वासि-शीङ्-दृशि-सिधि-         |               |  |  |  |
|                          |                          | शुभिभ्यो रक्                          | 178 उ         |  |  |  |
|                          |                          |                                       |               |  |  |  |

षिञ् बन्धने-सिनोति-सिनुते, 5-2, सिनाति-सिनीते 9-5 सिर: क्रन् षुञ् अभिषवे-सुनोति-सुनुते, 5-1 सु-सूधा-गृथिभ्य: क्रन् क्रन् 192 उ सुवान: आदित्य: भू-सू-धू-भ्रस्जिभ्यश्छन्दसि क्युन् 247 उ ष्ठा गतिनिवृत्तौ तिष्ठति, कः प्रष्ठो गौः प्रष्ठोऽग्रगामिनि 8.3.92 सुज विसर्गे 4-67 सृज्यति, 6-124-सृजति उ: रज्जु: सृजेरसुम् च 15 उं सृपृगतौ इसि: सर्पि: अर्चि-शुचि-हु-सृपि-छादि-छर्दिभ्य: इसि: 273 उ स्कन्दिर् गतिशोषणयोः 1-106 स्कन्दते स्कन्दे: सलोपश्च उ: स्कन्दु: 14 उ स्वद स्वदने-स्वदते 1-519 स्वादु उण् कृ-वा-पा-जि-मि-स्वादि-साध्यशूभ्य 1 उ उण् स्खल संचलने-स्खलति, 1-365 अतच् (सलोप:) स्खलति: प्रत्ययान्तस्य इत्वम् ष्टम अवैकल्ये-स्तमति, 1-572 जनि-दा-च्यु-सृ-वृ-मदि-ष्ठमि-नमि-ढ: षण्ढ : भृञ्भ्य:-इत्वन्-त्वन्-तृण्-क्विन्-शक्-स्य-ढ-ड-ट-अटच: 554 उ इत्नुच् (ण्यन्तः) स्तनयित्नु: सनि-हषि-पुषि-गदि-मदिभ्यो इलुच् स्फुर विकसने-स्फुरति, 6-99 ईकन फफरी आडेरा: पर्फरीकादयश्च 460 उ फर्फरीकं किसलयम

श्रुद-क्षि-स्पृहि-गृहिभ्य आय्य:

376 उ

स्पृह ईप्सायाम्-स्पृहयति-ते, 10-294

स्पृहाय्य:

आय्य:

स्यमु शब्दे-स्यमित, 1-571

किकन

सीमिको वृक्षभेद: स्यमे: संप्रसारणं च

210 उ

कन् + ईट् च

स्यमीको वल्मीक:

स्वृ उ: स्वरु: वज्रम्

्शृ-स्वृ-स्निहि-त्रप्यसि-वसि-हनि-

क्लिदि-बन्धि मनिभ्यश्च

10 ਤ

सलगतौ-सलित, 1-368

इलच्

सलिलम्

सलतिगच्छति

सिल-कल्यनि-मिह-भिड-भिण्ड-

निम्नमिति

शण्डि-षिण्ड-तुण्डि-कु-कि-भूभ्य

इलच्

57 उ

सस ससि स्वप्ने-सस्ति-सस्ति, 2-71

न:

सास्त्रा

सस्ना-सास्ना-स्थूणा-वीणा

सर्ज अर्जने-सर्जति, 1-134

ऊ:

सर्जू:

कृषि-चिम-तिन-धनि-सर्जि-खंजिभ्य

ऊ:

84 उ

सह-चक्यर्थे-सहयति, 4-20

इष्णुच्

सहिष्णु:

अलंकृञ् निशाकृञ् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद

रुच्य पत्र प्रवृतु वृधु सहचर इष्णुच्

3116/3.2.136

खच्

सर्वंसह:

पु: सर्वयोर्दारिसहो: 2958/3.2.41

खच्

शत्रुंसह:

संज्ञायां भू-तू-जि-धा-रि-सहि-तिप

दम:

उरस्

साधु:

किशोराद्रयश्च

68 उ

षह मर्षणे-सहते, 1-591, साहयति-ते, सहति 10-233

उरिन्

सहरि:

जसिसहोरुरिन्

240 उ

इसिन्-धः

सिधिरनंगान्

सहो धश्च

278 उ

साध संसिद्धौ-साधोति, 5-17

ल्यप् (ईत्वं न)

प्रसाद्य

न ल्यपि 3335/6.4.69

|   | सिञ् बन्धने-सिनोति5-2, सिनाति-सिनीते 9-5 |                  |                                        |       |
|---|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|
| , | असि: (उपधावृद्धि:)                       |                  | सानसि-वर्णसि-पणसि-तण्डुलांकुश-         |       |
|   |                                          |                  | चषालेल्वल-पल्वल-धिष्ण्य-शल्याः         | 557 उ |
|   | तुन्                                     | सेतु:            | सि-तनि-गमि-मसि-सच्य-विधाञ्             |       |
|   |                                          | -                | कशिभ्यस्तुन्                           |       |
|   | नक्                                      | सिन: काण:        | इण्-सिञ्-जि-दीङ्-ष्यसिभ्यो नक्         | 289 उ |
|   | नित्                                     | सेना             | क्-वॄ-जॄ-सि-द्रुप-न्यसि-स्वपिभ्यो नित् | 297 उ |
|   | सिवु तन्तुसन्ताने-सीव्यति 4              | J-2              |                                        |       |
|   | ष्ट्रन् (टे: ऊत्वम्)                     | सूत्रम्          | सिविमुच्योष्ट्रेरूत्वम्                | 542 उ |
|   | ष्ठेरूच                                  | सूचोदर्भांकुर:   | सिवेष्टेरूच                            | 542 उ |
|   | टे:                                      | स्यून आदित्य:    | सिवेष्टेर्यूच                          | 296 उ |
|   | सुञ् अभिषवे-सुनोति-सुनु                  | ते 5-1           |                                        |       |
|   | ч:                                       | सूप:             | सुसॄभ्यां नित् च                       | 313 उ |
|   | सुप्रेरणे—                               |                  |                                        |       |
|   | वनिप्                                    | सुत्वा           | सु यजोर्वनिप् 3091/3.2.103             |       |
|   | सूञ् प्राणिगर्भविमोचने-सू                | ते 2-24, सूयते 4 | -22                                    |       |
|   | क्यप् ,                                  | अभिषव:           | संज्ञायां समजनिषद-निपत-मन-विद-         |       |
|   | ` `                                      |                  | षुड्-शीड्-भृञिण: 3276-3.3.99           |       |
|   | वुञ्                                     | सूयक:            |                                        |       |
|   | क्रिप्                                   | अण्डसू: प्रसू:   | सत्सूद्विष-द्रुह-दुह-युज-विद-भिद-      |       |
|   |                                          | α α              | च्छिद-जि-नी-राजामुपसर्गेऽपि क्रिप्     |       |
|   |                                          |                  | 2975/3.3.61                            |       |
|   | क्रि:                                    | सूरि:            | सुव: कित्                              | 322 उ |
|   | नुः + कित्                               | सूनु:            | सुव: कित्                              | 322 उ |
|   | सूच पैशुन्ये-सूचयति-ते 10                | 0-296            |                                        |       |
|   | स्मन्                                    | सूक्ष्मम्        | सूचे: स्मन्                            | 626 उ |
|   | सोऽन्तकर्मणि-स्यति 4-3।                  | 3                |                                        |       |
|   | क्तिन्                                   | साति:            | ऊति-जूति-यूति-साति-हेति-कीर्तयश्च      |       |
|   |                                          |                  | 3724/3.3.97                            |       |
|   |                                          |                  |                                        |       |

| स्तुञ् स्तुतौ-स्तौति-स्तुते, 2 | 2-36                |                                            |       |  |  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------|--|--|
| प:                             | स्तूप:              |                                            |       |  |  |
| घञ्                            | प्रस्ताव:           | प्रेद्रु-स्तु-स्तुव: 3198/3.3.27           |       |  |  |
| घञ्                            | संस्ताव:            | यज्ञे सिम स्तुव: 3202/3.3.31               | •     |  |  |
| अप्                            |                     | <sup>•</sup> ऋदेरप् 3232/3.3.57            |       |  |  |
| क्तिन्                         | स्तुति:             | श्रय जीषि-स्तुभ्य: करणे                    |       |  |  |
| आनच्                           | सस्तवानो वाग्मी     | सम्यानच् स्तुव:                            | 255 उ |  |  |
| स्तृञ् आच्छादने-स्तृणाति-      | स्तृणीते १-13       |                                            |       |  |  |
| क्विन्                         | स्तीर्वि: अध्वर्यु: | जृ-श्-स्तृ-जागृभ्य: क्रिन्                 | 503 उ |  |  |
| `                              | प्रस्तार:           | प्रेस्त्रोऽयज्ञे 3203/3.3.32               |       |  |  |
| घञ्                            | विस्तार:            | प्रथने वावशब्दे 3204/3.3.33                |       |  |  |
| ·                              | विष्ठार:            | छन्दो नाम्नि च 3206/8.3.94                 |       |  |  |
| इमनिच्                         | स्तरिमा वायु:       | ह-भृ-धृ-सृ-स्तॄ-शॄभ्य इमनिच्               | 597 उ |  |  |
| स्ना शौचे-स्नाति 2-54          |                     |                                            |       |  |  |
| वनिप्                          | स्रावा रसिक:        | स्ना-मदि-पद्यर्ति-पॄ-शिकभ्यो वनिप्         | 562 उ |  |  |
| स्तु प्रस्नवणे-स्त्रौति 2-31   |                     |                                            |       |  |  |
| कित्                           | स्रुषा              | स्रु-व्रश्चि-कृत्यृषिभ्य: कित्             | 353 उ |  |  |
| स्फायी वृद्धौ-स्फायते 1-3      | 328                 |                                            |       |  |  |
| इरच्                           | स्फायिर:            | अजिर-शिशिर-शिथिल-स्थिर-स्फिर-              |       |  |  |
|                                |                     | स्थविर-खदिरा:                              | 56 उ  |  |  |
| नक्                            | फेन:                | फेनमीनौ                                    |       |  |  |
| स्पृश संस्पर्शने-स्पृशति 6-    | 131                 |                                            |       |  |  |
| ঘস্                            | स्पर्श:             | पद-रुज-विश-स्पृशां घञ् ३१८२ /              |       |  |  |
| `                              |                     | 3.3.16                                     |       |  |  |
| नित्                           | पृश्नि:             | धृणि-पृश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-शूर्णि निपाता: | 501 उ |  |  |
| स्फुर स्फुरणे-स्फुरति, 6-99    |                     |                                            |       |  |  |
| घञ्                            | स्फार:              | स्फुरति–स्फुलत्योर्घिञ 3185/6.1.47         |       |  |  |
| स्फुल संचलने-स्फुल्ति 6        | -101                | ,                                          |       |  |  |
| घञ्                            | स्फाल:              | स्फुरति-स्फुलत्योर्घञ् ३१८५/६.१.४७         |       |  |  |
| श्यैङ् गतौ इतन्                | श्येत:              | ह-श्याभ्यामितन्                            | 380 उ |  |  |
|                                |                     |                                            | •     |  |  |

करणे णमुल्

स्त्रम्भु विश्वासे-विस्त्रम्भयते, 1-507 विस्नम्भी वौ कष-लस-कथ्य-स्नम्भ:3123 / धिनुण् 3.2.143 स्त्रिवुगति शोषणयो:-स्त्रीव्यति, 4-3 स्रुव: क:, चिक् च 229 उ सुवः, सुचः स्रुस्रवणे-स्रुवति 1-673 त्रन् (क्रिप्) इस्मन् त्रन् क्रिप्च स्रुः स्रोत: स्र्रीभ्यां तुट् च 651 उ असुन् + तुट् ञिष्वप् शये-स्वपति-2-61 स्वपो नन् 3269/3.3.91 स्वप्र: नः + नित्प्रत्ययः कृ वृ जृ सि द्रु पन्यनि-स्विपिभ्यो नित् 297 उ स्वप्नो निद्रा स्यन्दू प्रस्रवणे-स्यन्दते 1-511 स्यन्दे: संप्रसारणं च सिन्द्र: 71 उ ऊरन् हाङ्गतौ-जिहीते 3-7 हाश्रव्रीहिकालयो: 2910/3.1.148 ण्युट् हायन: हि गतौ वृद्धौ च-हिनोति, 5-11 अति-यृति-जृति-साति-हेति-र्कीतयश्च क्तिन् हेति: कमि-मनि-जनि-गा-भा-या-हिभ्यस्तुक् 75 उ तुक् हेतु: हिल भावकरणे-हिलति 6-71 567 उ इन् हेलि: सर्वधातुभ्यः इन् हसे हसने-हसति, 1-477 हसि-म-ग्रिण-वाऽमिद-मि-लू-पू-तन् हस्त: 373 उ धूर्विभ्यः तन् हन हिसागत्यो:-हन्ति 2-2 वा ल्यपि, अनुनासिकलोपो वा ल्यप् प्रहत्य णमुल् समूलघातं हन्ति समूलाकृतिजीवेषु हन् कृञ् ग्रहः 3357/

3.4.36

करणे हन: 3359/3.4.37

पादघातं हन्ति

णमुल् हिंसार्थानां समानकर्तृकाणाम् 3369/ दण्डोपधातं गाः कालयति 3,4,48 अप् हनश्च वध: 3253/3.3.76 घात: अप् अभ्रघन: मूर्ती धन:, अन्तर्घनो देशे 3255/ अन्तर्घन: 3.3.78 निपातौ अंगारैकदेशे प्रघण: प्रघाणश्च प्रघण: प्रघाण: अप् (अधिकरणे) उद्धनोऽत्याधानम् 3257/3.3.80 उद्धन: अप् (करणे) अपघनोऽङ्गम् 3255/3.3.81 अपघन: स्तम्बे क च 3260/3.3.83 कः (करणे) स्तम्बघ्नः अप् (करणे) परौ घ: 3261/3.3.84 परिघ: अप् (उपधालोप:) पर्वतोपघ्र: उपघ्र आश्रये 3263/3.3.85 अप् (भावे) संघ: संघोद्धौ गण प्रशंसयो: 3274 क्तिन् हेति: अति-यूति-जूति-साति-हेति-कीर्तयश्च 3274/3.3.97 हिंसक: वुञ् 3.2.146 उ: शत्रुह: क्लेशापह: अपे क्लेशतमसो: 2967/3.2.50 ड: तपोवह: णिन् क्मारशीर्षयोणिनि: 2968/3.2.51 कुमारघाती शीर्षघाती जायघ्रो ना, लक्षणे जायापत्योष्टक् 2969/3.2.52 टक् पतिघ्री स्त्री जायघ्रस्तिलबालक: अमनुष्यकर्तृकेच 2970/3.2.53 टक् शक्तौ हस्तिकपाटयो: 2971/3.2.54 हस्तिघ्रो ना. टक् कपाटघः चोरः ताडघः, पाणिघः पाणिघताडघौ शिल्पिन २९७७/३.3.55

दार्वाघाट: दारावाहेनोऽणन्तस्य ४९६ वा चार्वाघाट: चारौ वा ४९६ वा

वर्णसंघाट: वर्गण समिच ४९६ वा

णिन्

पितृव्यघाती कर्मणि हन: 2997/3.3.86

| क्रिप्                                                                                                             | ब्रह्महा, वृत्रहा                                                                                        | ब्रह्मभूवृत्रहेषु क्विप् 2998/3.2.47                                                                                                                                                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                    | भ्रूणहा                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| इञ्                                                                                                                | निर्घातलोहघातिनी                                                                                         | वसि- वपि- यजि- राजि- व्रजि- सनि-                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                          | हनि-नाशि-वाशि-वारिभ्यः इञ्                                                                                                                                                                                       | 574 उ                            |
| सिकन्                                                                                                              | हंसिका                                                                                                   | हनिमसिभ्यां सिकन्                                                                                                                                                                                                | 603 उ                            |
| ष्ट्रकन्                                                                                                           | हान्त्रं मरणम्                                                                                           | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यशां वृद्धिश्च                                                                                                                                                                           | 609 उ                            |
| इण् + डित्                                                                                                         | अहि:                                                                                                     | सर्वे वृत्रासुरेप्यहिः                                                                                                                                                                                           |                                  |
| अति: (अंहोपदेश:)                                                                                                   | अंहतिर्दानम्                                                                                             | हन्तेरंहच                                                                                                                                                                                                        | 511 उ                            |
| ऊषन्                                                                                                               | हनूषो राक्षसः                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| युक् (अडागम:)                                                                                                      | अघ्न्या माहेषी                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| क्कुच्                                                                                                             | वधक:                                                                                                     | हनो वध च                                                                                                                                                                                                         | 204 उ                            |
| टिलोप: (विपूर्वात्)                                                                                                | वेहत् गर्भोपघातिन                                                                                        | ो संश्चत्-तृपत्-वेपत्                                                                                                                                                                                            | 251 उ                            |
| तृन् तृच्                                                                                                          | हन्ता                                                                                                    | तृन् तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ                                                                                                                                                                       | 259 उ                            |
| क्लु:                                                                                                              | हतु: व्याधि:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| हुच्छा कौटिल्ये-हूर्च्छति, 1                                                                                       | -126                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| आनच् (सनो लुक् छलोप:)                                                                                              | जुहुराणश्चन्द्रमाः                                                                                       | हुर्च्छे: सनो लुक्, छलोपश्च                                                                                                                                                                                      | 257 उ                            |
| आनच् (सनो लुक् छलोप:)<br>हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64                                                                  |                                                                                                          | हुर्च्छे: सनो लुक्, छलोपश्च                                                                                                                                                                                      | 257 उ                            |
| हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 257 ਤ<br>166 ਤ                   |
| हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64<br>एणुः                                                                                   | 0                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64                                                                                           | 0<br>हरेणुः गन्धद्रव्यम्                                                                                 | कृहभ्यामेणु:                                                                                                                                                                                                     | 166 उ                            |
| हृज् हरणे-हरति, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्                                                                           | 0<br>हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः                                                                        | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्                                                                                                                                                                      | 166 उ<br>213 उ                   |
| हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्<br>इतन्                                                                   | 0<br>हरेणु: गन्धद्रव्यम्<br>हरिण:<br>हरितम्<br>हरित्                                                     | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्                                                                                                                                                                      | 166 उ<br>213 उ                   |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्<br>इतन्<br>इतिः<br>इमनिच्                                                 | 0<br>हरेणु: गन्धद्रव्यम्<br>हरिण:<br>हरितम्<br>हरित्                                                     | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्                                                                                                                                                  | 166 उ<br>213 उ<br>380 उ          |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्<br>इतन्<br>इति:                                                           | 0<br>हरेणु: गन्धद्रव्यम्<br>हरिण:<br>हरितम्<br>हरित्                                                     | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्                                                                                                                                                  | 166 उ<br>213 उ<br>380 उ          |
| हुञ् हरणे-हरति, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्<br>इतन्<br>इति:<br>इमनिच्<br>हु दानादनयोः जुहोति 3-1                      | हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरिमा कालः                                  | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्                                                                                                                  | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64<br>एणुः<br>इनच्<br>इतन्<br>इतिः<br>इमनिच्<br>हु दानादनयोः जुहोति 3-1<br>स्त्रन्<br>क्रिप् | 0<br>हरेणु: गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरित्<br>हरिमा कालः                              | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्                                                                                                                  | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64 एणुः इनच् इतन् इतिः इमनिच् हु दानादनयोः जुहोति 3-1 स्त्रन्                                | हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरिमा कालः<br>होत्रम्<br>हवः शलुवच्च        | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्<br>हु-या-मा-श्रु भिभ्यः स्त्रन्                                                                                  | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64 एणुः इनच् इतन् इतिः इमनिच् हु दानादनयोः जुहोति 3-1 स्त्रन् क्रिप् तृन् तृच्               | हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरित्<br>हरिमा कालः<br>होत्रम्<br>हवः शलुवच्च<br>होता | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्<br>हु-या-मा-श्रु भिभ्यः स्त्रन्<br>नमृ-नेष्ट्-त्वष्ट्-दृोतृ-पोतृप्रशास्तृणाम्                                    | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64 एणुः इनच् इतन् इतिः इमनिच् हु दानादनयोः जुहोति 3-1 स्त्रन् क्रिप् तृन् तृच् इसिः          | हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरित्<br>हरिमा कालः<br>होत्रम्<br>हवः शलुवच्च<br>होता | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्<br>हु-या-मा-श्रु भिभ्यः स्त्रन्<br>नमृ-नेष्ट-त्वष्ट्-दोतृ-पोतृप्रशास्तृणाम्<br>अर्चि-शुचि-हु-सृपि-छादि-छर्दिभ्यः | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |
| हुञ् हरणे-हरित, ते, 1-64 एणुः इनच् इतन् इतिः इमनिच् हु दानादनयोः जुहोति 3-1 स्त्रन् क्रिप् तृन् तृच्               | हरेणुः गन्धद्रव्यम्<br>हरिणः<br>हरितम्<br>हरित्<br>हरित्<br>हरिमा कालः<br>होत्रम्<br>हवः शलुवच्च<br>होता | कृहभ्यामेणुः<br>श्या-स्त्या-हञ्-विभ्यः इनच्<br>हश्याभ्यामित्रन्<br>ह-भृ-धृ-सृ-स्तृ-शृभ्य इमनिच्<br>हु-या-मा-श्रु भिभ्यः स्त्रन्<br>नमृ-नेष्ट-त्वष्ट्-दोतृ-पोतृप्रशास्तृणाम्<br>अर्चि-शुचि-हु-सृपि-छादि-छर्दिभ्यः | 166 ਤ<br>213 ਤ<br>380 ਤ<br>597 ਤ |

| उलच्                      | हर्षुल:          | हषेरुलच्                            | 101 उ |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| इत्नुच् (ण्यन्तः)         | हर्षयित्नु:      | स्तनि-हृषि-पुषि-गदि-मदिभ्यो इत्नुच् | 316 उ |
| ह्री लज्जायाम्-जिहेति 3-3 |                  |                                     |       |
| वुक् (रश्चलो वा)          | ह्रीका-ह्लीका    | रुहेश्चलो वा                        | 381 उ |
|                           | ह्राकु: ह्राकु:  |                                     |       |
| ह्रञ् हरणे                |                  |                                     |       |
| अच्                       | अशहर:,भारहर:     | हरतेऽनुद्यमेऽच् 3.2.9               |       |
|                           | पुष्पाण्याहरति   | आङि ताच्छील्ये 3.2.11               |       |
|                           | पुष्पाहार:       |                                     |       |
| झ                         | दृतिहरि: नाथहरि: | : हरतेर्दृशिनाथयो: झश्च 2939/3.2.25 |       |
| अच्                       | कवचहर:           | वयसि च 2924/3.2.10                  |       |
| दुक्                      | हृदयम्           | वृह्रो: षुक् दुकौ                   | 550 उ |
| इन् + कप्रत्यय:           | हरि:             |                                     |       |
| प्रपूर्व: इण्             | प्रहि:कूप:       | प्रेहरते: कूपे                      | 584 उ |
|                           |                  |                                     |       |

## परिशिष्टम्

| अज गातक्षपणयाः अजात, 1-139 |               |                               |       |  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|--|
| इरच्                       | अजिरमंगणम्    | अजिर-शिशिर-शिथिल स्थिर-स्फिर- |       |  |
|                            |               | स्थविर-खदिरा:                 | 56 उ  |  |
| इ:                         | अजि:          | खनि-कष्-अजि-सि-वनि-चसि-सनि-   |       |  |
|                            |               | ध्वनि-ग्रन्थि-चरिभ्यश्च       | 589 उ |  |
| इण्                        | आजिः संग्रामः | अज्यतिभ्यां च                 | 580 उ |  |
| रक्, अजेर्वी:              | वीर:          |                               |       |  |
| इनच्                       | अजिनम्        | अजेरजच                        | 215 उ |  |
| नः (अजेर्वीः)              | वेन:          |                               |       |  |
| नु: + निच्च (अजेर्वी)      | वेणुः         | अजिर्वृरीभ्यो निच्च           | 325 उ |  |
| कन् दीर्घश्च (वीभावः)      | वीक: स्यात्   | अजि-यु-घु-नीभ्यो दीर्घश्च     | 334 उ |  |
|                            | वातपक्षिणो:   |                               |       |  |
| उनन् (वीभावः)              | वयुनम्        | अजि-यमि-शोङ्भ्यश्च            | 348 उ |  |

|                         | 0                 |                                          |       |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|
| अञ्च गतौ याचने च-अंच    |                   |                                          |       |
| कः वा                   | अंकितः अंचितः     |                                          | 510 उ |
| असुन् कवर्गश्चान्तादेश: | अङ्कश्चिह्नशरीरयो |                                          |       |
| कुम्                    | अङ्ग:             | अञ्च्यञ्जियुजिमृजिभ्यः कुंच              | 665 उ |
| अगि गत्यर्थः अंगति, ते, | 1-602             |                                          |       |
| असिर् (रुडागम:)         | अंगिरा:           | अंगतेरसिरिरुडागमश्च                      | 685 उ |
| उलि:                    | अंगुलि:           | ऋतन्यंजि-वन्यञ्च्यर्पि-मद्यत्यंगि-कु-यु- |       |
|                         |                   | कृशिभ्यः किलच्-यतुच्-अलिच्-              |       |
|                         |                   | इष्टुच्-इष्टज्-इसन्-स्य-नि-सासानुकः      | 450 उ |
| अण शब्दार्थ:-अणति-अ     | ण्यते, 4-64       |                                          |       |
| <b>उ</b> :              | लवलेराकणाणव       | : अणश्च                                  | 83    |
| उ:                      | अणुः व्रीहिभेदस्त | वणुः धान्ये नित्                         |       |
| ड:                      | आडूर्जलप्लवद्रव   | <b>ग</b> म् अणो डश्च                     | 89 उ  |
| अत सातत्यगमने-अतित      | 1-31              |                                          |       |
| मनिन्                   | आत्मा             | सातिभ्यां मनिन् मणिनौ                    |       |
| इण्                     | आति: पक्षी        | अज्यतिभ्यांच                             | 580 उ |
| अतिन्                   | अतिथि:            | ऋतन्यंजि-वन्य-ज्यर्पि-मद्यत्यंगि कु-यु-  |       |
|                         |                   | कृशिभ्य: किलच्-यतुच्-अलिच्-              |       |
|                         |                   | इष्टच्-इष्टज्-इसन्-स्य-नि-सासानुकः       | 450 उ |
| न:                      | अत्नः आदित्यः     | धा-पृ-वस्य-ज्यतिभ्यो नः                  |       |
| कन्                     | अत्कः पथिकः       | इण्-भी-का-पा-शल्यति-मर्चिभ्यः कन्        | 330 उ |
| अम गत्यादिषु-अमति, 1-   | -314              |                                          |       |
| थुक्                    | अथु:              | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पशि-बाधा-मृजि          |       |
|                         |                   | पसि-तुक्-धुक्-दीर्धहकाराश्च              | 27 उ  |
| ड:                      | अण्ड:             | ञमन्ताड्ट:                               | 119 उ |
| अति:                    | अमित: काल:        | •                                        | 508 उ |
| क्त्र:                  | आन्त्रम्          | अमि-चिमि-दिशि-सिभ्य: क्त्र:              |       |
| त्रः + चित्             |                   | त्रुः अमेर्द्विपति चित्                  | 623 उ |
| हुक्                    | अंहो दुरितम्      |                                          | 662 उ |
|                         |                   | -                                        |       |

## धातुप्रत्ययालोक:

| असुन्                     | अमन्ति गच्छन्ति |                                          |       |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| 3 \                       | अघस्तात् अमसुः  |                                          |       |
| रक्                       | आम्रम्          | अमितम्योर्दीर्घश्च                       | 183 उ |
| अनि:                      | ` _             | अर्ति-सृ-धृ-धम्यश्यवितृभ्योऽनि:          | 267 उ |
| तन्                       | अन्त:           | हसि-मृ-ग्रि-इण्-वा-अम-दमु-लूञ्           |       |
|                           |                 | धुर्विभ्यस्तन्                           | 373 उ |
| अत्रन्                    | अमत्रं भाजनम्   | अमि-नक्षि-यजि-वधि-पतिभ्योऽत्रन्          | 392 उ |
| अतच्                      | अमतो रोग:       | भृ-मृ-दृशि-यजि-पर्वि-पथ्यमि-तमि-         |       |
|                           |                 | निम-हर्षेभ्योऽतच्                        | 397 उ |
| अव रक्षणे-अवति, 1-39      | 6               |                                          |       |
| ष्टिपच्                   | अविष:           | <b>ं अविमह्</b> योष्टिपच्                | 48 उ  |
| तुन्                      | ओतु: बिडाल:     | सि-तनि-गमि-मसि-सच्य-वि-धाञ्              |       |
|                           | -               | क्रशिभ्यस्तुन्                           | 72 उ  |
| मन् + टिलोप:              | ओम्             | • •                                      |       |
| मन् + कित्                | ऊमं नगरम्       | अवि-सिवि-सि-सु-षिभ्य: कित्               | 149 उ |
| इनच्                      | अविनोऽध्वर्युः  | श्या-स्त्या-हृञ्-विभ्य इनच्              |       |
| अनि:                      | अवनि:           | अर्ति-सृ-धृ-धम्यश्यवितृभ्योऽनि:          | 267 उ |
| नक्                       | ऊन:             | इण्-सिञ्-जि-दीङ्-ष्वविभ्यो नक्           | 289 उ |
| झिच्                      | अवन्ति:         | अर्तेश्च                                 | 347 उ |
| ददन्तो निपात:             | अवतीत्यब्द:     | अब्दादयश्च                               |       |
| अशू व्याप्तौ-अश्रुते 5-18 |                 |                                          |       |
| सर:                       | अक्षर:          | अशे: सर:                                 | 357 उ |
| क्वन्                     | अश्व:           | अशू-प्लुषि-लटि-कणि-खटि-विशिभ्य:          |       |
|                           |                 | क्रन्                                    | 157 उ |
| तुट्च                     | अष्ट            | सप्यशूभ्यां तुट् च                       |       |
| मनिन्                     | अश्मा           | अशि शकिभ्यां छन्दिस                      | 596 उ |
| इण् + रुडाय्              | राशि: पुंज:     |                                          |       |
| मि: + अश्                 | रश्मि:          | अश्रोतेरश् च                             | 495 उ |
| ष्ट्रन् वृद्धिः           | आष्ट्रम् आकाशम् | ् भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश्यशां वृद्धिश्च | 609 उ |
| इत्र:                     | अशित्रम्        | एवमादिभ्य: इत्र:                         |       |

## धातुप्रत्ययालोक:

| युट् असुन्            | यश:             | अशेर्देवने युट् च                    | 640 उ         |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| युट्                  | रशना कांची      |                                      |               |
| सः                    | अक्ष:           | असेर्देवने युट् च                    | 640 उ         |
| तकन्                  | अष्टका          | इष्यशिभ्यां तकन्                     |               |
| क्सः (नित्)           | अक्षि           | अशेर्णित्                            | 444 उ         |
| उष दाहे-ओषति, 1-464   |                 |                                      |               |
| असि: + कित्           | उष:             | उष: कित्                             | 683 उ         |
| ष्ट्रन् (कित्)        | उष्ट्र:         |                                      |               |
| स्थन्                 | ओष्ठ:           | उष-कुषि-गर्तिभ्य: स्थन्              | 169 उ         |
| नक्                   | उष्ण:           | इण्-सिञ्-जि-दीङ् ष्यविभ्यो नक्       | 189 उ         |
| षस्य लः               | उल्का           | शुकवल्कोल्का                         |               |
| मुक्                  | उल्मुकं         | उल्मुकदर्विहो मनिः                   | 371 उ         |
|                       | ज्वलदंगारम्     |                                      |               |
| कपन्                  | उषपो            | उषि-कुटि-दलि-कपि-खंजिभ्यः कपन्       | 429 उ         |
|                       | विह्नसूर्ययो:   |                                      |               |
| ऋ गतिप्रापणयो:-ऋच्छति | 1-670           |                                      |               |
| मन्                   | अर्मश्रक्षूरोग: | अर्ति-स्तु-सु-हु-सृ-धृ-भिक्षु-भा-या- |               |
|                       | S.              | वा-पदि-यक्षिनीभ्यो मन्               | 145 उ         |
| इ:                    | अरि:            | अच इ:                                | 588 उ         |
| वनिप्                 | अर्वा तुरंग:    | स्ना-मदि-पद्यर्ति-पृ-शिकभ्यो वनिप्   | 562 उ         |
| अरु:                  | अररु: शत्रु:    | अर्तेररु:                            | 528 उ         |
| ऊषन्                  | अरूष: सूर्य:    |                                      |               |
| चित्                  | अरति: क्रोध:    | वहि-स्थ-स्यर्तिभ्यश्चित्             | 509 उ         |
| असुन् (उच्च)          | उर:             | अर्तेरुच्य                           | 644 उ         |
| कमु कान्तौ-कामयते, 1- | -302            |                                      |               |
| तुः                   | कन्तुः          | किम-मनि-जिन-गा-भा-या हिभ्यः तुः      | 75 उ          |
| बुक्                  | कम्बू: (कम्बू:  | कमेर्बुक्                            | 98 उ          |
|                       | परद्रव्यापहारी) |                                      |               |
| अठ्                   |                 | 1                                    |               |
| 210                   | कमठ:            | कमेरठ:                               | 105 उ         |
| बुक्                  | कमठ:<br>कम्बल:  | कमेरठ:<br>कमेर्बुक्                  | 105 उ<br>98 उ |

| तुगागमः + कुप्रत्ययः   | कन्तुः         | अर्जि-दृशि-कम्यमि-पशि-बाधा-       |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
|                        |                | मृजि-पसि-तुक्-धक्-दीर्धहकाराश्च   | 27 उ  |
| स:                     | कंस:           | वृ-तृ-वदि-हिन-किम-किशिभ्य: य:     | 349 उ |
| चित् + अर:             | कमरः(कामुकः)   | अर्ति-कमि-भ्रमि-चमि-देवि-         |       |
|                        |                | वासिभ्यश्चित्                     | 419 उ |
| कित्, उपधाया उत्       | कुमार:         | कमे: कित् उच्चोपधाया:             | 425 उ |
| कुङ्शब्दे-कवते, 1-682  | ,              |                                   |       |
| कल + मुट्              | कोमलम्         | कुटि-कशि-कौतिभ्यः प्रत्ययस्य मुट् | 114 उ |
| अरन्                   | कबर:           |                                   |       |
| इ:                     | कवि:           | अच इ:                             | 588 उ |
| नुम् + ददन्            | कुन्दः         | कौतेर्नुम्                        | 548 उ |
| चट् दीर्घ:             | कूची           | कुवश्चट् दीर्घश्च                 | 540 उ |
| प: + नित्              | कूप:           |                                   |       |
| कुडि वैकल्ये-कुण्डति 1 | -169 कुट कौटित | न्ये-कुटति, 6-75                  |       |
| मुट् कल्               | कुड्मल:        | कुटि कशि तौतिभ्य: प्रत्ययस्य मुट् | 114 उ |
| इ:                     | कुटि: शाला     | कॄ-गॄ-शॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छदिभ्यश्च   | 592 उ |
|                        | शरीरं च        |                                   |       |
| अरुः कित्              | कुटरुवं: गृहम् | कुट: किच्च                        | 529 उ |
| मलन् ।                 | कुट्मलम्       |                                   |       |
| कृष विलेखने-कर्षति 1-  | 716            |                                   |       |
| <del>ড</del> :         | कर्षू:         | कृषि-चिम-तिन-धिन-सर्जि-खंजिभ्यः   |       |
|                        |                | ক:                                | 84 उ  |
| इन् + वृद्धिश्छन्दिस   | कार्षि:        | कृषेर्वृद्धिश्छन्दसि              | 576 उ |
| क्र:                   | कार्षक:, कृषक: | कृषेर्वृद्धिश्चोदीचाम्            | 205 उ |
| किकन्                  | कृषिक:         | वृश्चिकृष्यो: किकन्               | 207 उ |
| अनि: + आदेशश्च च:      | चर्षणिर्जन:    | कृषेरादेश च:                      | 269 उ |
| नक् वर्णेवाच्ये        |                | कृषेर्वर्णे                       | 291 उ |
| गड सेचने-गडति-1-52     | -              |                                   |       |
| एरक्                   |                | पति-कठि-कुठि-गडि-गुडि दंशिभ्य     |       |
|                        |                | एरक्                              | 61 उ  |
|                        |                | 117                               | 0,0   |

## धातुप्रत्ययालोक:

| ओलच्                  | गण्डोल:           | कपि-गडि-गण्डि-कटि-पटिभ्य ओलच्               | 69 उ  |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|
| ऊणन् + नुम्           | गण्डूष:           | गडेश्च                                      | 527 उ |
| क:                    | ं गडत्रम् कलत्रम  | ् गडेकडच                                    | 422 उ |
| झच्                   | गण्डयन्तो जलव     | <b>T.</b>                                   |       |
| गम्लृ गतौ-गच्छति-1-7  | 09                |                                             |       |
| तुन्                  | गन्तुः            | सि-तिन-गिम-मिस-सज्य-विधाञ्                  |       |
|                       |                   | क्रुशिभ्यस्तु <b>न्</b>                     | 72 उ  |
| ड:                    | गण्ड:             | ञमन्ताडु:                                   | 119 उ |
| गन्                   | गङ्गा             | गन्गम्यद्यो:                                | 128 उ |
| ईरन् भकारोऽन्तादेशः   | गभीर: गम्भीर:     | गभीरगंभीरौ                                  | 483 ਤ |
| ष्ट्रन् + वृद्धिः     | गात्रम्           | भ्रस्जि-गमि-नमि-हनि-विश् अशां               |       |
|                       |                   | वृद्धिश्च                                   | 609 उ |
| स्त्रन् + अच्         | गात्रम्           |                                             |       |
| क्रिप्                | गौ:               | गमेर्डो:                                    | 235 उ |
| युच् (गश्चादेश:)      | गगनम्             | गमेर्मश्च                                   | 245 उ |
| क्रिप् जगादेश:        | जगत्              | वर्तमाने पृषत्-बृहत्-महत्-जगत्-             |       |
|                       | ·                 | शत्रुवच्च                                   | 250 उ |
| क्तुः सन्वच्च         | जिगतु:            | गमे: सन्वच्च                                | 318 उ |
| अथ:                   | गमथ:              | शीड्-शपि-रु-गमि-वंचि-जीव-                   |       |
|                       |                   | प्राणिभ्योऽथ:                               |       |
| चर गतौ भक्षणे च-चरित, | 1-376             |                                             |       |
| ञुण्                  | चारु              | हस-निज-निच-रि-चटिभ्यो जुण्                  |       |
| उ:                    | चरु: चरन्ति       |                                             |       |
|                       | भक्षयन्ति देवा इम | Ŧ                                           |       |
| णि:                   | चूर्णिः           | भृ-मृ-शी-तृ-चरित्-सरित्-नि-धनि-             |       |
|                       | ζ' '•             | मिम-सूजिभ्य: उ:                             | 7 उ   |
| णि:                   | चूर्णि:           | धृणि-प्रश्नि-पार्ष्णि-चूर्णि-भूर्णि निपाताः | 501 उ |
| णित्रन्               | चरित्रम्          | चरेर्वृत्ते                                 | 621 उ |
| मनिन्                 | चर्म              | सर्वधातुभ्यो मनिन्                          | 594 उ |
|                       |                   |                                             |       |

| छिदिर् द्वैधीकरणे-छिनन्ति-छिन्ते-७-३ |                  |                                     |       |  |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--|
| इन्                                  | छदिश्छेत्ता      | ह-पिषि-रुहि-व्रति-विदि-छिदि         |       |  |
|                                      |                  | कीर्तिभ्यश्च                        | 568 उ |  |
| इ:                                   | छिदि: परशु:      | कॄ-गॄ-शॄ-पॄ-कुटि-भिदि-छदिभ्यश्च     | 592 उ |  |
| ण्यन्तः इसिः                         | छदिः पटलम्       |                                     |       |  |
| ष्वरच् (निपात:)                      | छत्वर: गृहकुंज   | यो:                                 |       |  |
|                                      | छित्वर: धूर्त:   |                                     |       |  |
| जि जये-जयति 1-378                    |                  |                                     |       |  |
| उण्                                  | जायुरौषधम्       |                                     |       |  |
| क्वनिप्                              | जित्वा जेता      | शीङ् कुशि रुहि-जि-क्षि-स-धृभ्य:     |       |  |
| ì                                    |                  | क्रनिप्                             | 563 उ |  |
| मक्                                  | जिनोऽर्हम्       | इण्-सिञ्-जि-दीङ्-ष्वविग्यो नक्      | 289 ਤ |  |
| मुट्                                 | जीमूत: (उदात्त:  | :) जेर्मुट् चोदत्तः                 | 378 उ |  |
| झट्                                  | जयन्तः शक्रपुत्र | •                                   |       |  |
| णीञ् प्रापणे-नयति-ते१-               | 542              |                                     | •     |  |
| कथन्                                 | नीथो नेता        | हनि-कुषि-नि-रमु-काशिभ्यः कथन्       | 167 ਤ |  |
| तृन्                                 | नेता             | नपृ-नेष्ट्-होत्-पोतृ-भ्रातृ-जामातृ- |       |  |
|                                      |                  | मातृ-पितृ-दुहितृभ्य-स्तृन्          | 260 उ |  |
| डिच्च                                | ना               | नयतेर्डिच्च                         | 265 ड |  |
| प                                    | •                | पा-नी-वि-षिभ्यः पः                  | 310 उ |  |
| कन्                                  |                  | अजि-युधि-नीभ्यो दीर्घश्च            | 334 उ |  |
| रम्                                  | नीरम्            |                                     |       |  |
| मि <b>:</b>                          | नेमि:            | नियो मि:                            | 492   |  |
| त्वम्                                | णेत्वममृतम्      | अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते              | 555 उ |  |
| आनाय:                                | जालमानाय:        | जालमानाय: 3.3.124                   |       |  |



# धात्वर्थचन्द्रिका



## गत्यर्थकाः

षिधु गत्याम्-सेधति अर्द गतौ याचने च-अर्दति सेक गतौ-सेकते स्रेकु गतौ-स्रेकते स्रोकि गतौ-स्रोकते श्रिकि गतौ-श्रङ्कते श्लिक गतौ-श्लङ्कते किक गतौ-कङ्कते विक गतौ-वङ्कते श्विक गतौ-श्रङ्कते त्रिक गतौ-त्रङ्कते ढौकु गतौ-ढौकते त्रौकु गतौ-त्रौकते ष्वष्क गतौ-ष्वष्कते मस्क गतौ-मस्कते टिकु गतौ-टेकते टीक गतौ-टीकते तिक गतौ-तेकते तीक गतौ-तीकते रिघ गतौ-रङ्घते लिघ गतौ-लङ्घते अघिगत्याक्षेपे-अङ्गते विघ गत्याक्षेपे-वङ्गते मघिगत्याक्षेपे-मङ्गते फक्क नीचैर्गतौ-फक्कति उख गतौ-ओखति उखि गतौ-उङ्खिति विख गतौ-वङ्खिति वख गतौ-वखति मख गतौ-मखति

मखि गतौ-मङ्ग्रिति णख गतौ-नखित णिख गतौ-नङ्खिति रख गतौ-रखति रखि गतौ रङ्खाति लख गतौ-लखित लिख गतौ-लङ्क्षिति इख गतौ-एखति इखि गतौ-इङ्खिति ईखि गतौ-ईखित वल्गु गतौ-वल्गति रिंग गतौ-रङ्गति लगि गतौ-लङ्गति अगि गतौ-अङ्गति विग गतौ-वङ्गति मगि गतौ-मङ्गति तिग गतौ-तङ्गति त्विगि गतौ-त्वङ्गति श्रगि गतौ-श्रङ्गति श्लिग गतौ-शलङ्गति इगि गतौ-इङ्गति रिगि गतौ-रिगति लिगि गतौ-लिंगति श्च गतौ-श्चिति-ते श्वचि गतौ-श्रञ्जते ऋजगति-स्थान-अर्जन-उपार्जनेष् अर्जते ईज गति कुत्सनयोः ईजते अञ्च गतिपूजनयोः अञ्चति वञ्च गतौ-वंचित

चञ्च गतौ-चंचित

तञ्ज गतौ-तञ्जति त्वंचु गतौ-त्वंचित मुञ्जू गतौ-मुञ्जति ग्लुंचु गतौ-ग्लुंचित म्लुञ्ज गतौ-म्लुञ्जति म्रचु गतौ-म्रचित म्लुचु गतौ-म्लुचित षस्ज गतौ-सस्जति धुज गतौ-धर्जति धुजि गतौ-धुंजति धज गतौ-धजति ध्रजि गतौ-धंजति ध्वज गतौ-ध्वजति ध्वजि गतौ-ध्वंजित अजगतिक्षेपणयो:-अजति खिज गतिवैकल्ये-खंजित व्रज गतौ-व्रजति वज गतौ-वजति अठि गतौ-अण्ठते हिडि गत्यनादरयो:-हिण्डते पडि गतौ-पण्डते अट गतौ-अटति पट गतौ-पटति इट गतौ-एटति कटी गतौ-कटति अत सातत्यगमने-अतित रुठि गतौ-रुण्ठति लुठि गतौ-लुण्ठति हुड़ गतौ-होडति हुड़ गतौ-हुडति होड़ गतौ-होडति

मेपृ गतौ-मेपते रेपु गतौ-रेपते लेप गतौ-लेपते चुप मन्दायां गतौ-चोपति पर्प गतौ-पर्पति रफ गतौ-रफति रफि गतौ-रम्फति अर्ब गतौ-अर्बति षर्व गतौ-षर्वति लर्ब गतौ-लर्बति बर्ब गतौ-बर्बति मर्ब गतौ-मर्बति कर्ब गतौ-कर्बति खर्व गतौ-खर्वति गर्ब गतौ-गर्बति शर्ब गतौ-शर्बति षर्व गतौ-सर्वति चर्ब गतौ-चर्बति पैण्ट गतिप्रेरणयो:-पैण्टति अम गत्यादिषु-अमति द्रम गतौ-द्रमति हम्म गतौ-हम्मति मीमृ गतौ-मीमति अय गतौ-अयते वय गतौ-वयते पय गती-पयते मय गतौ-मयते चय गतौ-चयते तय गतौ-तयते णय गतौ-नयते रय गतौ-रयते

रेवृप्लवगतौ-रेवते हय गतौ-हयति हर्यगतिकान्त्यो:-हर्यति तिल गतौ-तेलति पेलु गतौ-पेलति फेलु गतौ-फेलति शेलृ गतौ-शेलति षल गतौ-सलित श्वल आशुगमने-श्वलति श्रल्ल आशुगमने-श्रल्लति खोल गतिप्रतिघाते-खोलित खोर्ऋगतिप्रतिघाते-खोरति धोऋं गतिचातुर्ये-धोरति त्सर च्छदागतौ-त्सरति अभ्र गतौ-अभृति मभ्र गतौ-वभ्रति वभु गतौ-मभूति चर गतौ-चरति रिवि गतौ-रिण्वति रवि गतौ-रन्वति धवि गतौ-धन्वति धावु गतिशुद्ध्योः-धावति-धावते ईष गतिहिंसादर्शनेष्-ईषते जेषु गतौ-जेषते णेषृ गतौ-नेषते एषु गतौ-एषते प्रेष्ट गतौ-प्रेषते अहि गतौ-अंहते प्लिह गतौ-प्लेहते ऋक्ष गतौ-ऋक्षति

णक्ष गतौ-नक्षति

पिसृ गतौ-पेसति पेसृ गतौ-पेसति ंशव गतौ-शवति शरा प्लतगतौ-शशति रहि गतौ-रंहति क्षज गतिदानयो: - क्षजते दक्ष गति हिंसनयो: - दक्षते क्रप कृपायां गतौ-क्रपते अक कुटिलायांगतौ-अकति अग कुटिलायां गतौ-अगति कण गतौ-कणति रण गतौ-रणति फण गतौ-फणति पल गतौ-पलति शल गतौ-शलति हल गतौ-होलति पत्लृ गतौ-पतति पथगतौ-पथति कस गतौ-कसति अचगतौ याचने च अंचति-ते वेण्ट गति-वेणति वेणते व्यय गतौ-व्ययति-व्ययते भ्रेषृ गतौ-भ्रेषति-भ्रेषते असगतिदीप्त्यादानेषु असति-असते ष्ठा गति निवृत्तौ-तिष्ठति सु गतौ-सरति ऋ गतिप्रापणयो: - ऋच्छति स्र गतौ-स्वति दु गतौ-दुवति द्रु गतौ-द्रुवति गाङ् गतौ-गाते

च्युङ् गतौ-च्युवते ज्युङ् गतौ-ज्युवते पुङ् गतौ-प्रवते प्लुङ गतौ-प्लवते रुड्गतिरेषणयो: - रुवते श्यैङ्ग गतौ-श्यायते स्कन्दिर गतिशोषणयो:- स्कन्दति गम्लु गतौ-गच्छति सृप्लृ गतौ-सर्पति टु ओश्वि गतिवृद्ध्यो: - श्वयति ईर गतौ याचनेच-ईर्ते कस गति शासनयो: - कस्ते इण् गतौ-एति वी गति-वेति वा गतिगन्धनयो: - वाति द्रा कुत्सायांगतौ-द्राति ओहाङ्गतौ-जिहीते स गतौ-ससर्ति स्रिवु गति शोषणयो: - स्रीव्यति इष गतौ-डष्यति डीङ् विहायसा गतौ-डीयते ईङ् गतौ-ईयते पद गतौ-पद्यते ध्रु गतिस्थैर्ययो: - घ्रवति हि गतौ वृद्धौच-हिनोति तिक गतौ-तिक्रोति तिग गतौ-तिग्रोति ऋषी गतौ-ऋषति ऋच्छ गति-अर्च्छति जुड गतौ-जुडति शुन गतौ-शुनति

प्र अग्रगमने-प्रति रि गतौ-रियति पि गतौ-पियति लिश गतौ-लिशति विच्छ गतौ-विच्छति ऋण् गतौ-ऋणोति-अर्णोति-ऋणुते ऋ गतौ-इयर्ति री गति रेषणयो: -रिणाति प्ली गतौ-प्लिनाति पिस गतौ-पेसयति पथिगतौ-पन्थयति-पन्थते चिप गत्याम्-चम्पयति-चम्पति मी गतौ-माययति-मायति पत गतौवा-पतयति-पतति कल गतौ संख्यानेच-कलयति-कलति डीङ् विहायसा गतौ-डयते तूरी गतित्वरण हिंसनयो:-तूर्यते श्वर्तगत्याम्-श्वर्तयति श्रभुच-श्रभ्रयति पद गतौ-पद्यते पदयते

## हिंसार्थकाः

अट्ट अतिक्रमण हिंसनयो: अट्टते अर्दिहंसायां (णिजभावे) अर्दयित-ते अर्विहंसायाम्-अर्वित अवरक्षण...हिंसा-आदान-भाववृद्धिषु अवति ईष गति-हिंसा-आदानेषु ईषते उर्वी हिंसार्थ: उर्वित

ऋ हिंसायाम्-ऋणोति ऋक्ष हिंसायाम् ऋक्ष्णोति ऋफ हिंसायाम् ऋफति ऋम्फ हिंसायाम्-ऋम्फति कष हिंसार्थ: - कषति कृथि हिंसासंक्लेशनयो: -कुन्थति कृञ् हिंसायाम्- कृणोति-कृणुते कुवि हिंसाकरणयोश्च कुविणोति कृ हिंसायाम्-कृणाति कृञ् हिंसायाम् कृणाति-कृणीते क्रथ हिंसार्थ: क्रथति क्लथ हिंसार्थ: - क्लथति क्षणु हिंसायाम् क्षणोति-क्षण्ते क्षि हिंसायाम् क्षिणोति क्षिणु हिंसायाम् क्षिणोति-क्षिणुते खद भक्षणे स्थैर्ये हिंसायांच खदति खंष हिंसार्थ: खषति धुरी हिंसावयोहान्यो: धूर्यते चन हिंसार्थ: चनति चर्च परिभाषण हिंसातर्जनेषु चर्चति, चृती हिंसाग्रन्थनयो: छष हिंसायाम् छषते जर्जपरिभाषण हिंसातर्जनेष् जर्जति जब हिंसार्थ: जबति जसु हिंसायाम् जासयति-ते जिरि हिंसायाम् जिरिणोति जूरी हिंसावयोहान्ययो: जूर्यते झई परिभाषण-हिंसातर्जनेष

झर्झति तर्द हिंसायाम् तर्दति तिध हिंसायाम् तिध्रोति त् गतिवृद्धिहिंसास् तौति-तवीति तुज हिंसायाम् तोजति, तुञ्जपालने हिंसायांच तुंजति त् गतिवृद्धिहिंसास् (सौत्र) तौति तवीति तुज हिंसायाम् तोजति तुज हिंसाबलादाननिकेतनेषु तोजयति-ते तुजि पालने हिंसायां च तुंजति तुंज हिंसाबलादाननिकेतनेष तुंजयति-ते तुप हिंसार्थ: तोपति तुफ हिंसार्थ: तोफति तुभ हिंसायाम तोभते तुम्प हिंसार्थ: तुम्पति तुम्फ हिंसार्थ: तुम्फति तुर्वी हिंसार्थ: तुर्वित तूरी गतिक्षरणहिंसनयोः तूर्यते तृदिर् हिंसानादरयो: तृणन्ति-तृन्ते तृह हिंसायाम् तृणेढि तृह्तुंह् हिंसार्थ: तृहति थुवीं हिंसार्थ: थुवीत दक्षगतिहिंसनयों: दक्षते दयदानगतिरक्षणहिं सादानेषु दयते दाशृहिं सायाम् दाश्नोति दुवीं हिंसार्थ: दुवीत दृ हिंसायाम् दृणोति द्रुण हिंसा गति कौटिल्येषु द्रुणति

द्रञ् हिंसायाम् द्रणाति-द्रणीते धुर्वी हिंसार्थ: धुर्वित धरी हिंसागत्यो: धर्यते नभहिंसायाम् नभति पिंजहिसावलादाननिकेतनेपु पेजयति-ते पिंजयति-ते पिठ हिंसा संक्लेशनयोः पेठति पुथ हिंसायाम् पुथ्यति पुथि हिंसासंक्लेशनयो: पुन्थति बर्ह हिंसायाम् बर्हयति-ते ब्रुस हिंसायाम् ब्रुसयति-ते भर्व हिंसायाम् भर्वति मथि (मन्य) हिंसासंक्लेशनयो: मन्थति मष हिंसार्थ: मषति मिथु मेधाहिंसनयो: मेथति-ते मिहमेथाहिंसनयो: मेथति-ते मिधु मेधाहिंसनयो: मेधति-ते मीङ् हिंसायाम् मीयते मीज् हिंसायाम् मीनाति-मीनीते मृण हिंसने मृणति मु हिंसायाम् मुणाति मेथु मेधाहिंसनयो: मेथति-ते मेदु मेधाहिंसनयो: मेदति-ते मेध् मेधाहिंसनयोः संगमेच मेधति-ते यूष हिंसायाम् यूषति रध हिंसासंराध्योः रध्योति रि हिंसायाम् रिणोति रिफ कत्थन युद्ध-निन्दा-हिंसादानेषु रिफति

रिश हिंसायाम् रिशति रिष हिंसर्थ: रेषति रिह कत्थन-युद्ध-निन्दाहिंसादानेषु रिहति रुज हिंसायाम् रोजयति-ते रुश हिंसायाम् रुशति रुष हिंसार्थ: रोषति लंजहिं साबलादाननिकेतनेषु लंजयति-लञ्जति लंज हिंसाबलादाननिकेतनेषु ल्ंजयति-ते लुन्थ हिंसासंक्लेशनयो: लुन्थिति लूष हिंसायाम् लूषयति-ते वर्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेष् वर्हते वल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु बल्हते वष हिंसार्थ: वषति विष्क हिंसायाम् विष्कयते वृष् सेचने हिंसासंक्लेशनयोश्च वर्षति शर्व हिंसायाम् शर्वति शस् हिंसायाम् शसति शिष् हिंसार्थ: शेषति शुभशुम्भ भाषणे हिंसायांच शोभति-शम्भति शूरी हिंसास्तम्भनयोः शूर्यते शु हिंसायाम् शुणाति श्रथमोक्षणे हिंसायांच श्राथयति-ते शलथ हिंसार्थ: शलथति सध हिंसायाम् सघोति

सह हिंसायाम् सहयति-ते
सर्व हिंसायाम् सर्वति
सिभु सिम्भु हिंसार्थः सेभितसिम्भित
स्तृहू-स्तृंहू हिंसार्थः स्तृहतिस्तृंहति
स्वृ हिंसायाम् स्वृणाति-स्वृणीते
हन हिंसायाम् हिष्कयते

हिंसायाम् अर्द-अर्दयति-ते अर्व-अर्वति

उर्वी-उर्वति

ऋ - ऋणोति ऋक्ष-ऋक्ष्णोति

ऋफ-ऋफति

ऋम्फ-ऋम्फति

कर्ष-कषति

कृञ्-कृणोति-कृणुते

क्-कृणाति

कृञ्-कृणाति-कृणीते

क्रथ-क्रथति क्लथ-क्लथति

क्षणु-क्षणोति-क्षणुते

क्षि-क्षिणोति

क्षिणु-क्षिणोति-क्षिणुते

खष-खषति

चन-चनति

छष-छषते

जष-जषति

जिरि-जिरिणोति

तुज–तोजति

तुप-तोपति

तुफ-तोफति

तुभ–तोभृते

तुम्प–तुम्पति

तुम्फ-तुम्फति

तुर्वी-तुर्वति

तृह-तृणेढि

तृह-तृहति

तृहू-तृहू-तृहति

थुर्वी-थुर्वति

दाशृ-दाश्नोति

दुर्वी-दूर्वति

दृ-दृणोति

द्रूञ्-द्रूणाति-द्रूणीते

धुर्वी-धुर्वति

धूरी-धूर्यते

नभ-नभति

पुथ-पुथ्यति

भर्व-भर्वति

मष-मषति

मीङ्-मीयते

मीञ्-मीनाति-मीनीते

मृण-मृणति

मृ-मृणाति

यूष-यूषति

रि-रिणोति

रिश-रिशति

रिष-रेपति

रुज-रोजयति-ते

रुश-रुशति

रुष-रोषति

लूष-लूषयति-ते

वष-वषति

विष्क-विष्कयते

शर्व-शर्वति

शसु-शसति

शिष्-शेषति

शृ-शृणाति

शलथ-शलथति .

सघ-सघ्नोति

सह-सहयति-ते

सर्व-सर्वति

स्वृ-स्वृणाति

हन-हन्ति

हिष्क-हिष्कयते

हिंसागत्यो:

तु गति वृद्धि हिंसासु-तौति-

तवीति

दक्ष गति हिंसनयो: दक्षते

दय दानगतिरक्षणिहंसादानेषु-दयते

द्रुण् हिंसागति कौटिल्येषु-द्रुणति

तूरीगतिक्षरणहिंसनयो:-तूर्यते

धूरी हिंसागत्यो:-धूर्यते

हिंसादानयो:

ईषगतिहिंसादानेषु-ईषते

तुज हिंसाबलादाननिकेतनेषु-

तोजयति–ते

तुंज हिंसाबलादाननिकेतनेषु

तुजयति-ते

दय दानरक्षणगतिहिंसादानेषु-दयते

पिंज हिंसाबलादाननिकेतनेष्-पेजयति-ते पिंजयति-ते रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु रिफति रिह कत्यनयुद्धनिन्दाहिं सादानेष लंज हिंसाबलादाननिकेतनेष लुंज हिंसाबलादाननिकेतनेष

## हिंसासंक्लेशनयोः

ਧਿਨ-ਧੈਨਰਿ मथि-मन्थति लुन्थ-लुन्थति पुथि-पुन्थति हिंसावयोहान्योः

धुरी हिंसावयोहान्यो: धूर्यते

जूरी-जूर्यते

## परिभाषणहिंसातर्जनेषु

जर्ज-जर्जित चर्च-चर्चति कृवि हिंसाकरणयोश्च कृविणोति चृती हिंसाग्रन्थनयो: तुजि पालने हिंसायाम् तुंजति तृदिर् हिंसानादरयो: तुणन्ति-तन्ते मिथु मेधाहिंसनयो: - मेथित-ते मिद्-मेदति-ते मेथ-मेथति-ते मेद्र-मेदति-ते मेध-मेधति-ते श्भ शुम्भ भाषणे हिंसायांच शोभति-शुम्भति

शूरी हिंसा स्तम्भनयो: शूर्यते

श्रथ मोक्षणे हिंसायां च

श्राथयति-ते

## दीप्त्यर्थकाः

हट दीमौ हटति कनी दीप्ति कान्ति गतिषु कनित भास दीप्तौ-भासते " काशु दीसौ-काशते धृषि कान्तिकरणे-धृषयति-ते द्युत दीसौ-द्योतते रुच दीमौ अभिप्रीतौ च-रोचते श्भ दीसौ-शोभते ज्वल दीप्तौ-ज्वलति राज दीप्तौ-राजति-राजते ट्रभाज दीप्तौ-भाजते दुभाश दीसौ-भाशते दु लाशुदीसौ-म्लाशते ज्वल दीप्तौ-ज्वलति लप दीमौ-लपति-लपते दीपी दीमौ-दीप्यते काश दीमौ-काश्यते त्विष दीप्ती-त्वेषति-त्वेषते भा दीमौ-भाति चकास् दीप्तौ-चकास्ति दीधीङ्दीप्तिदेवनयो:-दीधीते वश कान्तौ-वष्टि चर्करीतंच-कान्तौ-चर्करीति उच्छृदिर् दीप्तिदेवनयो:-छणन्ति-छन्ते ञि इन्धी दीप्ती-इन्द्रे वर्च दीमौ-वर्चते कचि दीप्तिबन्धनयो:-कञ्चते एज दीमौ-एजते

भ्रेज दी तौ - भ्रेजते भ्राज दीप्तौ-भ्राजते

## पुजार्थकाः

खर्जपूजने च-खर्जति चायुपुजानिशामनयो:-चायति-चायते मान पूजायाम्-मानते यज देवपूजा...यजित-यजते पूजपूजायाम्-पूजयति यक्षपुजायाम्-यक्षयते अर्हपुजायाम्-अर्हयति अर्च पूजायाम्-अर्चयति-अर्चति अर्हपूजायाम्-अर्हयति-अर्हति महपूजायाम्-महयति-महति

## स्तृत्यर्थकाः

मदि स्तुति-मोद-मद-स्वप्र-कान्तिगतिषु-मन्दते शंसु स्तृतौ-शंसति ईड स्तृतौ-ईट्टे न् स्तृतौ-नौति स्तुञ् स्तुतौ-स्तौति-स्तवीति गा स्तृतौ-जिगाति ऋच स्तुतौ-अर्चित ण स्तवने-नुवति अर्क स्तवने-अर्कयति ईडस्तृतौ-ईडयति

#### त्रासार्थकाः

किट त्रासे-केटति खिट त्रासे-खेटति भ्यस भये-भ्यसते

व्यथ भयसंचलनयो:-व्यथते दुभी भये-दर्भयति-ते भेषु भये-भेषति-भेषते त्रिभी भये-बिभेति ओविजी भयचलनयो:-उद्विजते ओविजी भयचलनयो:-विनिक्त भ्री भये-भ्रिणाति

## कम्पनार्थकाः

स्पदि किंचिच्चलने-स्पन्दते एजकम्पने-एजति घट्टचलने-घट्टते टु वेपु कम्पने-वेपते केप कम्पने-केपते गेपु कम्पने-गेपते ग्लेपु कम्पने-ग्लेपते कपि चलने-कम्पते क्षभसंचलने-क्षोभते ह्वलचलने-ह्वलति हमल चलने-हमलित कम्पने चलिः - कम्पते चलकम्पने-चलति भ्रम् चलने-भ्रमति क्षर संचलने-क्षरति शल चलन संवरणयो:-शलते

## चलनार्थकाः

वेलृ चलने-वेलति चेलृ चलने-चेलित केलृ चलने-केलति खेल चलने-खेलति क्ष्वेल चलने-क्ष्वेलति वेल्ल चलने-वेल्लित

स्खल संचलने-स्खलति खल सञ्चये-खलति क्षभ संचलने-क्षभ्यति धञ कम्पने-धनोति-धन्ते स्फुर संचलने-स्फुरति धूज् कम्पने-धुनाति-धुनीते क्षभ संचलने-क्षभ्नाति घट्ट चलने-घट्टयति धूञ् कम्पने-धावयति-ते क्ष्म संचलने-क्षोभते

## सहनार्थकाः

क्षम् सहने-क्षमते षह मर्षणे-सहते क्षम् सहने-क्षाम्यति क्षपि क्षान्त्याम्-क्षम्पयति-क्षम्पति च्स सहने-च्यावयति षह मर्षणे-सहयति-सहति शुध् प्रसहने-शर्धयति धष प्रसहने-धर्षयति मुष तितिक्षायाम्-मृष्यते-मृष्यति मुष तितिक्षायाम्-मर्षयते-मर्षयति

#### वर्जनार्थकाः

युगि वर्जने-युङ्गति ज्गि वर्जने-जुङ्गति व्गि वर्जने-वुङ्गति वृजी वर्जने-वृंक्ते ओहाक त्यागे-जहाति वृजी वर्जने-वृणिक रहत्यागे-राहयति रहति वृजी वर्जने-वर्जयति-वर्जति रहत्यागे-रहयति-रहति

## दानार्थकाः

दद दाने-ददते दथ दान - गति - रक्षण-हिंसादानेष्-दथते चण दाने च-चणति शण दाने च-शणति षण दाने -सणति दाश दाने-दाशति-दाशते दास दाने-दासयति-दासयते दाण दाने (पाघ्राध्मा)-यच्छति रा दाने-राति ह दानादनयो:-जुहोति डु दाञ् दाने-ददाति षण् दाने-सनोति-सनुते श्रण दाने-श्राणयति

## सामर्थ्यार्थकाः

राधु सामर्थ्ये-राधते लाधु सामर्थ्ये-लाधते द्राघृ सामर्थ्य-द्राघते कृपू सामर्थ्य-कल्पते

## सेवनार्थकाः

षेव सेवने-सेवते गेव सेवने-गेवते प्लेव सेवने-प्लेवते पेव सेवने-पेवते मेव सेवने-मेवते ग्लेव सेवने-ग्लेवते श्रिञ् सेवायाम्-श्रयति-श्रयते भज सेवायाम्-भजति-भजते

गुष सेवन स्नेहन-पूरणेषु-गुष्णाति लंड उपसेवायाम्-लंडयति वात उपसेवायाम्-वातयति-वातति

#### निवासार्थकाः

उच्छी निवासे-उच्छिति उच्छी निवासे-उच्छिति कित निवासे रोगापनयने च-केतिति वस निवासे-वसित क्षि निवासगत्यो: क्षिणोति

## क्रीडार्थकाः

दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्र-कान्ति गतिषु-दीव्यति कुमार क्रीडिति-कुमारयति-कुमारति उर्दमाने क्रीडायाञ्च-ऊर्दते कुर्द क्रीडायामेव-कूर्दते खुर्द क्रीडायामेव-खूर्दते गुर्द क्रीडायामेव-गूर्दते गुर्द क्रीडायामेव-गूर्दते गुर्द क्रीडायामेव-गूर्दते गुर्द क्रीडायामेव-गूर्दते रम् क्रीडायाम्-रमते क्रीड्-विहारे-क्रीडिति

## वरणार्थकाः

हुडि वरणे-हुण्डते वल संवरणे-संचरणे च-वलते वल्ल संवरणे-वल्लते हुगे संवरणे-हुगति हुगे संवरणे-ह्लगति पगे संवरणे-सगित

ष्टगे संवरणे-स्तगित

ह्र संवरणे-ह्ररित

व्येज् संवरणे-व्ययित-व्ययते
वृज् संवरणे-वृणोति-वृणुते
थुड संवरणे-थुडित
स्थुड संवरणे-स्थुडित
स्पुड संवरणे-स्थुडित
स्पुड संवरणे-चुडित
वुड संवरणे-चुडित
बुड संवरणे-बुडित
ब्रिड संवरणे-बिलनाित
व्री वरणे-विलाित
व्री वरणे-विणाित
छिद संवरणे-छन्दयित-छन्दित
व्रट्ट संवरणे-वृणाित-वृणीित

## हसनार्थकाः

तक हसने-तकति
कख हसने-कखति
घघ हसने-घघति
हसे हसने-हसति
कखे हसने-कखति

## पाकार्थकाः

श्रा पाके-श्राति
क्रथे निष्पाके-क्रथति
शै पाके-शायति
श्रै पाके-श्रायति
श्रे पाके-श्रायति
डुपचष् पाके-पचित-पचते
भ्रस्ज पाके-भृज्जति-भृज्जते
श्रीङ् पाके-श्रीणाति-श्रीणीते

## शोषणार्थकाः

ओख शोषणालमर्दयो:-ओखति राखृ शोषणालमर्दयो:-राखति लाखृ शोषणालमर्दयो:-लाखति द्राखृ शोषणालमर्दयो:-द्राखति पै शोषणे-पायति आवै शोषणे-आवयति शुठि शोषणे-शुण्ठयति शुठि शोषणे-शुण्ठति

## आस्वादनार्थकाः

ष्वद आस्वादने-स्वदते
स्वाद आस्वादने-स्वादते
स्वर्द आस्वादने-स्वर्दते
लिह आस्वादने-लेढि-लीढे
लग आस्वादने-लागयति
ष्वद आस्वादने-स्वादयति
रस आस्वादने सेवनयो:-रसयतिरसति

## प्रेरणार्थकाः

णुद प्रेरणे-नुदित-नुदते

षू प्रेरणे-सुवित

णुद प्रेरणे-नुदित

लाभ प्रेरणे-लाभयति-लाभित

क्षिप प्रेरणे-क्षिपित-क्षिपते

क्षिप प्रेरणे-क्षिप्यति

बस प्रेरणे-क्षिपति-क्षिपते

क्षिप प्रेरणे-क्षिप्यति

क्षिप प्रेरणे-क्षिप्यति

क्षिप प्रेरणे-क्षिप्रति-क्षिप्रते

## व्याप्त्यर्थकाः

शाखृ व्यामौ-शाखित
शलाखृ व्यामौ-शलाखित
स्फुर्च्छा विस्तृतौ-स्फूर्च्छित
इवि व्यामौ-इन्वित
अक्षू व्यामौ-अक्षित
प्रस विस्तारे-प्रसते
विष्तृ व्यामौ-वेवेष्टि
आप्तृ व्यामौ-वोवेष्टि
आप्तृ व्यामौ-आप्नोति
अशू व्यामौ-अह्नोति
अह व्यामौ-अह्नोति
तनु विस्तारे-तनोति-तनुते

## स्पर्धार्थकाः

स्पर्ध संघर्षे-स्पर्धते धृषु संघर्षे-धर्षति ह्वेञ् स्पर्धायां शब्देच-ह्वयति-ह्वयते मिष स्पर्धायाम्-मेषति

#### निशानार्थकाः

तिज निशाने-तेजयित
शिञ् निशाने-शिनोति-शिनुते
तिज निशाने-तेजते
क्ष्णु तेजने-क्ष्णौति
शान तेजने-शानित-शीशांसित-ते

## भक्षणार्थकाः

खादृभक्षणे-खादति वल्भ भोजने-वल्भते छमु अदने-छमति जमु अदने-जमति झमु अदने-झमति चमु अदने-चमति गल अदने-गलति चर्व अदने-चर्वति ग्लसु अदने-ग्लसते ग्रसु अदैने-ग्रसते घस्लु अदने-घसति चष भक्षणे-चषति-चषते भ्रक्ष अदने-भ्रक्षति-भ्रक्षते भ्लक्ष अदने-भ्लक्षति-भ्लक्षते जक्ष भक्ष हसनयो:-जिक्षिति ष्णुसु अदने-स्तुस्यति क्षुध बुभुक्षायाम्-क्षुध्यति चमु भक्षणे-चम्रोति तृणु अदने - तृणोति - तर्णोति, तृण्ते-तर्ण्ते अश भोजने-अश्राति भक्ष अदने-भक्षयति खेट अदने-खेटयति-खेटति प्सा भक्षणे-प्साति अद भक्षणे-अत्ति

### आदरार्थकाः

सूर्क्ष आदरे-सूर्क्षिति दृङ् आदरे-आद्रियते पुस्त आदरानादरयो: - पुस्तयति बुस्त आदरानादरयो: - बुस्तयति

## वृध्यर्थकाः

एध वृद्धौ-एधते

टुनिद समृद्धौ-नन्दित

स्फायी वृद्धौ-स्फायते

ओप्यायी वृद्धौ-ओप्यायते

दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च-दक्षते

वहि वृद्धौ-वंहते
महि वृद्धौ-मंहते
पूष वृद्धौ-पूषित
दृह वृद्धौ-दृहति
वृह वृद्धौ-वृहति
बृह वृद्धौ-बहति
बृह वृद्धौ-बहति
बृह वृद्धौ-बर्धते
प्यैङ् वृद्धौ-प्यायते
ऋधु वृद्धौ-ऋधोति
पूंस अभिवर्धने-पुंसयित

## शुध्यर्थकाः

शुन्ध शुद्धौ-शुन्धित
णिजि शुद्धौ-निङ्के
ष्णा शौचे-स्नाति
मृजूषू शुद्धौ-मार्षि
शुध शौचे-शुध्यति
टु मस्जो शुद्धौ-मज्जति
मृजू शौचालंकरणयो:-मार्जयति-

## स्थैर्यार्थकाः

खद स्थैर्ये हिंसायां च-खदित बद स्थैर्ये-बदित धु स्थैर्ये-धुवित

## शब्दार्थका:

नर्द शब्दे-नर्दति गर्द शब्दे-गर्दति द्रेकृ शब्दनोत्साहयो:-द्रेकते ध्रेकृ शब्दनोत्साहयो:-ध्रेकते

क्च शब्दे तारे-कोचित गर्ज शब्दे-गर्जति गुज शब्दे-गुजति गज शब्दे-गजति गजि शब्दे-गंजति गृज शब्दे-गर्जति गुजि शब्दे-गुंजति मुज शब्दे-मोजति मुजि शब्दे-मुंजति पिट शब्दसंघातयो:-पेटति विट शब्दे-वेटति रिब शब्दे-रम्बते लिब शब्दे-लम्बते अबि शब्दे-अम्बते रेभु शब्दे-रेभते अण शब्दे-अणति रण शब्दे-रणति वण शब्दे-वणति भण शब्दे-भणति मण शब्दे-मणति कण शब्दे-कणति क्रण शब्दे-क्रणति व्रण शब्दे-व्रणति भ्रण शब्दे-भ्रणति ध्वण शब्दे-ध्वणति ध्रण शब्दे-ध्रणति फण शब्दे-फणति ष्टन शब्दे-स्तनति वन शब्दे-बनति क्रूयी शब्दे, उन्दने च-क्रूयते कल शब्दसंख्यानयो:-कलते

णासृ शब्दे-नासते रासृ शब्दे-रासते घुषिर् अवि शब्दने-घोषति तुस शब्दे-तोसति ह्स शब्दे-ह्रसति रस शब्दे-रसति मश शब्दे शेषकृतेच-मशति गृधु शब्दकुत्सायाम्-गर्धते ध्वन शब्दे-ध्वनति स्यमु शब्दे-स्यमते स्वन शब्दे-स्वनति ध्वन शब्दे-ध्वनयति रै शब्दे-रायति स्त्यै शब्दसंघातयो:-स्त्यायति कै शब्दे-कायति गै शब्दे-गायति ध्मा शब्दाग्रिसंयोगयो: - धमति (पाघ्राध्मा) स्व शब्दोपतापयो:-स्वरति कुङ शब्दे-कुवते उङ् शब्दे-अवते डुङ् शब्दे-ड्वते रु शब्दे-रौति टु क्षुशब्दे-क्षौति कुशब्दे-कौति धिषशब्दे-दिधेष्टि काशृशब्दे-काशयते धुङ् शब्दे-धवते ध्वण शब्दे-ध्वंणति कुण शब्दोपकरणयो:-कुणति कुर शब्दे-कुरति

गुज शब्दे-गुजित क्वण शब्दे-क्रणित क्रूज् शब्दे-क्रूनाति-क्र्नीते गृ शब्दे-गृणाति ध्वन शब्दे-ध्वनयति-ध्वनित मार्ज शब्दे-मार्जयति

## तृप्त्यर्थकाः

चक तृप्तौ प्रतिघाते च-चकते हिवि प्रीणने-हिन्वति दिवि प्रीणने-दिन्वति धिवि प्रीणने-धिन्वति जिवि प्रीणने-जिन्वति चक तृप्तौ-चकते ध्रे तृप्तौ-ध्रायति षह चक्यर्थे (चक्यर्थस्तृप्तिः) सहयति षुह चक्यर्थे-सुह्यति प्रीङ् प्रीतौ-प्रीयते पुष तुष्टौ-पुष्यति तुष प्रीतौ-तुष्यति तुप प्रीणने-तृप्यति ष्णिह प्रीतौ-स्निह्यति हष तुष्टौ-हष्यति प्रपीतौ-प्रणोति स्पृ प्रीतिपालनयो:-स्पृणोति जुषी प्रीति सेवनयो:-जुषते तुपतुप्तौ-तृपति तुम्फ तृप्तौ-तुम्फति पुण प्रीणने-पुणति

वृण च-वृणति

प्रीञ् तर्पणे-प्रीणाति-प्रीणीते
मद तृप्तियोगे-मादयते
तृप तृप्तौ-तर्पयति-तर्पति
प्रीञ् तर्पणे-प्रीणयति-प्रीणाति
सभाजप्रीतिसेवनयो: -सभाजयतिते

## सेचनार्थकाः

च्युतिर् आसेचने-च्योतित शीकु सेचने-शीकते षच सेचने-सचते पिवि सेचने-पिन्वति मिवि सेचने-मिन्वति णिवि सेचने-निन्वति उक्ष सेचने-उक्षति जिष् सेचने-जेषति विष् सेचने-वेषति मिषु सेचने-मेषति पृषु सेचने-पर्षति वृषु सेचने-वर्षति मृषु सेचने-मर्षति गड सेचने-गडति गु सेचने-गरति धु सेचने-धरति मिह सेचने-मेहति

## यत्नार्थकाः

यती प्रयत्ने-यतते
अड उद्यमने-अङ्गति
गुर्वी उद्यमने-गूर्वित
पेषृ प्रयत्ने-पेषते
वेह प्रयत्ने-वेहते

जेह प्रयत्ने-जेहते
बाह प्रयत्ने-बाहते
यसु प्रयत्ने-यस्यति
बृहू उद्यमने-वृहति
गुरी उद्यमने-(अनुदात्तेत्)-गुरते
श्रथ प्रयत्ने-श्रथयति
गुर उद्यमने-गोरयते
अर्ज प्रतियत्ने-अर्जयति
रच प्रतियत्ने-रचयति-रचित

## संघातार्थकाः

शलोकु संघाते-शलोकते गोष्ट संघाते-गोष्टते लोष्ट संघाते-लोष्टते हडि संघाते-हण्डते पिडि संघाते-पिण्डते जट संघाते-जटति झट संघाते-झटति श्रोण संघाते-श्रोणति पुल संघाते-पुलति मुक्ष संघाते-मर्क्षति मुस्त संघाते-मुस्तयति पुल संघाते-पोलयति पिडि संघाते-पिण्डयति इप संघाते-डापयते डिप संघाते-डेपयते घट संघाते-घाटयति जल घातने-जलति कुल संस्त्याने (संस्त्यानं संघात:)-कोलति

## धारणार्थकाः

दधधारणे-दधते
मचि धारणोच्छायपूजनेषु-मञ्जते
मल धारणे-मलते
मल धारणे-मलते
जीव प्राणधारणे-जीवति
धृञ् धारणे-धरति-धरते
डुभृञ् धारणपोषणयो:-बिभर्तिबिभृते
डु धाञ् धारणपोषणयो:-दधातिधत्ते
धि धारणे-धियति
त्रस धारणे-त्रासयति

## क्षरणार्थकाः

षूदक्षरणे-सूदते
श्च्युतिर् क्षरणे-श्च्योतित
तिपृ क्षरणे-तेपते
तेपृ क्षरणे-तेपते
ष्टिपृ क्षरणे-ष्टेपते
थ्रेपृ क्षरणे-ष्टेपते
धृक्षरणदीत्प्यो:-जिघर्ति
षिच क्षरणे-सिंचति-सिंचते
षूद क्षरणे-सूदयति-ते
ष्विदा गात्रप्रक्षरणे-स्विद्यति

## कल्कनार्थकाः

मच कल्कने-मचते
मुचि कल्कने-मुञ्जते
चह परिकल्कने - चहति,
चाहयति - चाहति

भुवोऽवकल्कने-भावयति कृपेश्च (अवकल्कने)-कल्पयति

## भासनार्थकाः

युतृ भासने-योतते जुतृ भासने-जोतते शुभ भासने-शोभित शुम्भ भासने-शुम्भित शुभ शोभार्थे-शुभित शुम्भ शोभार्थे-शुम्भित

## स्थौल्यार्थकाः

वठ स्थौल्ये-वठित पीवस्थौल्ये-पीवित णीव स्थौल्ये-नीवित मीव स्थौल्ये-मीवित तीव स्थौल्ये-तीवित

## अलंकारार्थकाः

भूष अलंकारे-भूषित तिस अलंकारे-तंसयित-तंसित भूष अलंकारे-भूषयित-भूषित मिष्ठ मण्डने-मंघयित मिड भूषायाम्-मण्डति अलंभूषण-पर्याप्त-वारणेषु-अलित

## आदानार्थकाः

चीवृ आदानसंवरणयो:-चीवति-चीवते कुक आदाने-कुकते, वृक-वृकते ला आदाने-लाति झष आदानसंवरणयो:-झषति-झषते

## ग्रन्थार्थकाः

गुम्फ ग्रन्थे-गुम्फिति
दृभी ग्रन्थे-दृभित
पठ ग्रन्थे-पठयति-ते
वठ ग्रन्थे-वठयति
गुफग्रन्थे-गुफित

## दर्शनार्थकाः

त्शनाथकाः
लोकृ दर्शने-लोकते
लोचृ दर्शने-लोकते
ईक्ष दर्शने-ईक्षते
शमो दर्शने-इक्षते
शमो दर्शने-शमित
हिशर् प्रेक्षणे-पश्यित
लक्ष दर्शनांकयोः-लक्षयित
दसि-दर्शन-दशनयोः-दंसयतेदंसित
लोकृ दर्शने-लोकयित
धेक दर्शने-धेकयित-धेकित
वष्क दर्शने-विष्कयित-विष्कति

## अनादरार्थकाः

हेड़ अनादरे-हेडते होड़ अनादरे-होडते शिट अनादरे-शेटित पिट अनादरे-सेटित शैड़ अनादरे-शैडित पुट्ट अनादरे-पुट्टयित अट्ट अनादरे-अहयित स्मिट अनादरे-समेटयित

#### मानार्थकाः

माङ् माने शब्दे च-मिमीते मा माने-माति माह माने-माहति-माहते माङ् माने-मायते शुल्क माने-शुल्कयति शूर्पच माने-शूर्पयति गर्व माने-गर्वयति-गर्वति दम्भु दम्भने-दभ्नोति

## प्रेरणार्थकाः

वर्णप्रेरणे-वर्णयति चूर्ण प्रेरणे-चूर्णयति इल प्रेरणे-एलयति-ते जुड प्रेरणे-जोडयति

## सुखार्थकाः

ह्लादी सुखेच, चादव्यक्ते शब्दे-ह्लादते मृड सुखने-मृडति वात सुखसेवनयो:-वातयति-वातति सुख तिक्कयायाम्-सुखयति-सुखति चदि आह्लादे सुखेच-चन्दित

## भ्रमणार्थकाः

घुण भ्रमणे-घोणते घूर्णभ्रमणे-घूर्णते घुण भ्रमणे-घुणति घूर्ण भ्रमणे-घूर्णति

## भावकरणार्थकाः

चुडु भावकरणे-चुडुति चुल्ल भावकरणे-चुल्लिति ह प्रसह्यकरणे-जिहर्ति हिल भावकरणे-हिलति

## सन्दर्भार्थकाः

श्रन्थ सन्दर्भे-श्रन्थयति-श्रन्थति ग्रन्थ सन्दर्भे-ग्रन्थयति-ग्रन्थति ग्रन्थ यन्दर्भे-ग्रथ्नाति श्रन्थ सन्दर्भे-श्रथ्नाति दुभ संदर्भे-दर्भयति-दर्भति

## उत्सर्गार्थकाः

बुस उत्सर्गे-बुस्यति उज्झ उत्सर्गे-उज्झति पुड उत्सर्गे-पुडति गु पुरीषोत्सर्गे-गुवति हद पुरीषोत्सर्गे-हदते

## श्वैत्यार्थकाः

श्विदि श्वैत्ये-श्विन्दते तिम आर्द्रीभावे-तिम्यति ष्टिम आर्द्री भावे-रतीम्यति ष्टीम आद्रीभावे-स्तीम्यति क्लिद् आद्रीभावे-क्लिद्यति किल श्वैत्यक्रीडनयो:-किलति

## आच्छादनार्थकाः

वस आच्छादने-वस्ते निवास आच्छादने - निवासयित्-निवासिति ऊर्णुञ् आच्छादने - ऊर्णोति स्तृञ् आच्छादने - स्तृणाति-स्तृणीते

## विक्षेपार्थकाः

क्रमु पादिवक्षेपे-क्रमित दुल उत्क्षेपे-दोलयृति कल क्षेपे-कलयित बिल क्षेपे-बेलयित डिप क्षेपे-डेपयित ईर क्षेपे-ईरयित-ईरित क्षोट क्षेपे-क्षोट्रयित-क्षोटित डिप क्षेपे-डिप्यित डिप क्षेपे-डिपित कृ विक्षेपे-किरित स्वर आक्षेपे-स्वरयित-स्वरित मुर आक्षेप मर्दनयो:-मुरित

#### उञ्छार्थकाः

उछि उञ्छे-उञ्छति ईष उञ्छे-ईषति उछि उञ्छे-उञ्छति शिल उञ्छे-शिलति षिल उञ्छे-सिलति उध्रस उञ्छे-ध्रस्नाति उध्रस उञ्छे-ध्रासयित

## विमोहनार्थकाः

युप विमोहने-युप्यति रुप विमोहने-रुप्यति लुप विमोहने-लुप्यति लुभ विमोहने-लोभति मूर्च्छामोह समुच्छाययो:-मूर्छति

## आह्वानरोदनार्थकाः

किंद आह्वाने रोदने च-कन्दित क्रिंद आह्वाने रोदने च-क्रन्दित क्लिंद आह्वाने रोदने च-क्लन्दिति क्रुश आह्वाने रोदने च-क्रोशित

#### स्वप्रार्थका:

द्रै स्वप्रे-द्रायति

शीङ् स्वप्ने-शेते
षसस्वप्ने-सस्ति
षस्ति स्वप्ने-संस्ति
इल स्वप्नक्षेपणयो:-इलित जिष्वप् शये-स्वपिति

## ग्रहणार्थकाः

धिणिग्रहणे-धिण्णते
धुणि ग्रहणे-धुण्णते
धृणि ग्रहणे-धृण्णते
गृहू ग्रहणे-गर्हते
ग्लहच (ग्रहणे)-ग्लहते
स्पर्श ग्रहणसंश्लेषणयो:-स्पर्शयते
ग्रस ग्रहणे-ग्रासयति-ते
गृह ग्रहणे-गृहयति-गर्हति

## मदार्थकाः

किंड मदे-कण्डते किंड मदे-कंडित शीबृ मदे-शीबते कड मदे-कडित मठ मदिनवासयो:-मठित

## सत्तार्थकाः

भू सत्तायाम्-भवति अस भुवि-अस्ति विद सत्तायाम्-विद्यते

## लज्जार्थकाः

ह्रीच्छ लज्जायाम्-ह्रीच्छिति त्रपूषू लज्जायाम्-त्रपते ह्री लज्जायाम्-जिह्नेति ओलस्जी व्रीडायाम्-लज्जते ओलजी व्रीडायाम्-लज्जते



#### आमन्त्रणार्थकाः

केत आमन्त्रणे-केतयति-केतित ग्राम आमन्त्रणे-ग्रामयति-ग्रामित कुण आमन्त्रणे-कोणयति गुण आमन्त्रणे-गोणयति-गोणित

## स्तेनार्थकाः

ग्लुचु स्तेयकरणे-ग्लोचित लुटि स्तेये-लुण्टित रुटि स्तेये-रुण्टित खुजु स्तेयकरणे-खोजित कुजु स्तेयकरणे-कोजित गुचु स्तेयकरणे-ग्रोचित स्तेन चौर्ये-स्तेनयित, स्तेनित मूष स्तेये-मोषित चुर स्तेये-चोरयित लुण्ट स्तेये-लुण्टयित-लुण्टिति मूष स्तेये-मुष्णाति

## विशरणार्थका:

द्राड् विशरणे-द्राडते ध्राड् विशरणे-ध्राडते स्फुटिर् विशरणे-स्फोटति षद्लृविशरण-सीदति पूर्यी विशरणे दुर्गन्धेच-पूयते जिफला विशरणे-फलति दल विशरणे-दलति

## वर्णार्थकाः

पिजि वर्णे-पिङ्के शोणृ वर्णगत्यो:-शोणति णील वर्णे-नीलति वर्ण वर्णक्रिया विस्तारगुणवचनेषु - वर्णयित श्विता वर्णे -श्वेतते कीट वर्णे -कीटयित कबु वर्णे -कवते

## मोचनार्थकाः

मुच प्रमोचने मोदनेच-मोचयित मुच्लृ मोक्षणे-मुञ्जित-मुञ्जते श्रथ मोक्षणे-श्राथयित-श्रथित जसु मोक्षणे-जस्यित श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयो:-श्रथ्नाति

## प्राणनार्थकाः

बल प्राणने-बालयति
अनच (प्राणने) अनिति
धस प्राणने-धिसिति
अण प्राणने-अण्यते
बल प्राणने धान्यावरोधने च
बलिति
ऊर्ज बल प्राणनयो:-ऊर्जयित

## भर्त्सनार्थकाः

लज भर्त्सने-लजित लिज भर्त्सने-लजिति तर्ज भर्त्सने-तर्जिति भृ भर्त्सने-भृणाित भष भर्त्सने-भषिति भस भर्त्सनदीप्त्यो:-बभस्ति

## समुच्छ्रायार्थकाः

चुल समुच्छ्राये-चोलयति ष्टुप समुच्छ्राये-स्तोपयति तट समुच्छ्राये-तटति कुमार हूर्च्छने-क्मरति ध्वृ हूर्छने-ध्वरति स्तुप समुच्छ्राये-स्तुप्यति

## प्रसवार्थकाः

षूञ् प्राणिप्रसवे-सूयते
षु प्रसवैश्वर्ययो:-सौति
षूङ् प्राणिगर्भविमोचने-सूते
जन जनने-जनन्ति
खच भूतप्रादुर्भवि-खच्नाति
हेठच-हेठ्नाति
रुह बीजजन्मनि-रोहति
जनी प्रादुर्भावे-जन्यते

## खण्डनार्थकाः

दान खण्डने-दानित दीदांसित दीदांसते मुडि खण्डने-मुण्डित दो अवखण्डने-द्यति खुडिखण्डने-खुण्डयित-खुण्डिति मुस खण्डने-मुस्यित

## उन्मादार्थकाः

लोड़ उन्मादे-लोडित रोड़ उन्मादे-रोडित म्लेह उन्मादे-म्लेहित म्रेड़ उन्मादे-म्रेडते

## स्मृत्यर्थकाः

चिति स्मृत्याम्-चिन्तयति
स्मृ अध्याने-स्मरति
स्मृ चिन्तायाम्-स्मरति
ध्यै चिन्तायाम्-ध्यायति
विद विचारणे-विन्ते

इक् स्मरणे-अध्येति

## उपतापार्थकाः

क्लिश उपतापे-क्लिश्यते दु दु उपतापे-दुनोति दुप उत्क्लेशे-दुफति दुम्फ उत्क्लेशे-दुम्फति कुट्टप्रतापने-कुट्टयते कुट परितापे-कुटयति-कुटति तुद व्यथने-तुदति-ते उन्दी क्लेंदने-उनन्ति दुङ परितापे-दुयते त्रसी उद्देगे-त्रस्यति तप सन्तापे-तपति ट्वल वैक्लव्ये-ट्वलति टल वैक्लब्ये-टलित देव देवने-देवते तेव देवने-तेवते ध्रपसन्तापे-ध्रुपायति कर्ज व्यथने-कर्जति क्लिदि परिदेवने-क्लिन्दते

## विभागार्थकाः

विड विभाजने-वण्डते
मिडच-मण्डते
विजिर् पृथग्भावे-वेवेक्ति
व्युष विभागे-व्युष्यित
छिदिर् द्वैधीकरणे-छिनन्ति-छिन्ते
विचिर् पृथग्भावे-विनक्ति-विंके
विट विभाजने-वण्टयित वण्टित
भाज पृथक्कर्मणि - भाजयित-

वट विभाजने-वटयति-वटति छेद द्रैधीकरणे-छेदयति-छेदति खंडभेदने-खाडयति-ते खिंडभेटने-खण्डयति-खण्डति कडि भेदने-कण्डयति-कण्डति चट छेदने-चोटयति चुटि छेदने-चुण्टयति-चुण्टित त्रुट छेदने-त्रोटयते चट भेदने-चाटयति-ते स्फुट भेदने-स्फोटयति छो छेदने-छ्यति बिल भेदने-बेलयति-ते त्रुटि छेदने-त्रुट्यति-त्रुटति चुट छेदने-चुटति छुट च्छेदने-छुटति कुट्ट छेदन भर्त्सनयो:-कुट्टयति-कुट्टति वर्ध छेदनपूरणयो:-वर्धयति छ्र-छेदने-छुरति लुम्प छेदने-लुम्पति-ते कृती छेदने-कुन्तति-ते ओव्रश्च्छेदने-वृश्चति लूज् छेदने-लुनाति-लुनीते

## शलेषणार्थकाः

लस श्लेषण क्रीडनयो:-लसित लीङ् श्लेषणे-लीयते कुस संश्लेषणे-कुस्यिति मिल श्लेषणे-मिलति पुट संश्लेषणे-पुटित लुट संश्लेषणे-लुटित ली श्लेषणे-लिनाित कुन्थ संश्लेषणे-कुश्नाति शिलषश्लेषणे-शलेषयति

#### अवगमनार्थकाः

बुधिर् अवगमने-बोधित-बोधते बुध अवगमने-बोधित विद ज्ञाने-वेत्ति बुध अवगमने-बुध्यते मन ज्ञाने-मन्यते मुण प्रतिज्ञाने-मुणित मनु अवबोधने-मनुते ज्ञा अवबोधने-जानाति गृ विज्ञाने-गारयते कि ज्ञाने-चिकेति

## लेखनार्थकाः

रद् विलेखने-रदित हल विलेखने-हलित कृष विलेखने-कर्षति कृष विलेखने-कृषति-कृषते शुर विलेखने-क्षुरति लिख अक्षरविन्यासे-लिखति

## बन्धनार्थकाः

अति बन्धने-अन्तति अदि बन्धने-अन्दति कच बन्धने-कचते यौट्ट बन्धे-यौटति मव्य बन्धे-मव्यति कील बन्धने-कीलित मूवी बन्धने-मूर्विति मव बन्धने-मवति मूङ् बन्धने-मवते बध बन्धने-बधते

मूज् बन्धने-मुनाति-मुनीते

णह बन्धने-नहयति-नह्यते

षिज् बन्धने-सिनोति-सिनुते

जुड बन्धने-जुडित

षिज् बन्धने-सिनाति-सिनीते

युज् बन्धने-युनाति-युनीते

बन्ध बन्धने-वधाति

टिकबन्धने-टंकयित-टंकित

वृष शक्तिबन्धने-वर्षयते

पश बन्धने-पाशयित

गुन्थबन्धने-गुन्थयित-गुन्थित

## भाषार्थकाः

नल भाषायाम्-नालयति तड भाषायाम्-ताडयति लंडिभाषायाम्-लण्डयति-लण्डति महि भाषायाम्-मंहयति-मंहति रहि भाषायाम्-रंहयति-रंहति अहि भाषायाम्-अंहयति-अंहति लिंघभाषायाम्-लंघयति-लंघति रिधभाषायाम्-रंधयति-रंधित चि भाषायाम्-चाययति जिवि भाषायाम्-जिन्वति पुटि भाषायाम्-पुण्टयति नट भाषायाम्-नाटयति रुसि भाषायाम्-रुसयति-रुसति शीक भाषायाम्-शीकयति रुशि भाषायाम्-रंशयति-रंशति भृशि भाषायाम्-भृंशयति-भृंशति दिस भाषायाम्-दंसयति-दंसित अजि भाषायाम्-अंजयति-अंजति लजि भाषायाम्-लंजयति-लंजति रुट भाषायाम्-रोटयति वधभाषायाम्-वर्धति (उदित्वात्) वत् भाषायाम्-(वर्तति) उदित्वात् तर्क भाषायाम्-तर्कयति कुप भाषायाम्-कोपयति .णद भाषायाम्-नादयति लोचु भाषायाम्-लोचयति पुथ भाषायाम्-पोथयति चीव भाषायाम्-चीवयति विच्छ भाषायाम्-विच्छयति धूप भाषायाम्-धूपयति गुप भाषायाम्-गोपयति बल्हभाषायाम्-बल्हयति बर्ह भाषायाम्-बर्हयति बृहि भाषायाम्-बृंहयति धिटि भाषायाम्-धेटयति घटि भाषायाम्-घण्टयति-ते कुशि भाषायाम्-कोशयति पिसि भाषायाम्-पिंसयति त्रसि-भाषायाम्-त्रंसयति लिघ भाषायाम्-लंघयति भजि भाषायाम्-भंजयति लुजि भाषायाम्-लोजयति पिजि भाषायाम्-पेजयति मिजि भाषायाम्-मेजयति तुजि भाषायाम्-तोजयति लूट भाषायाम्-लोटयति पुट भाषायाम्-पोटयति पट भाषायाम्-पाटयति रूष भाषायाम्-रूषति

लूष भाषायाम्-लूषति

## प्रस्रवणार्थकाः

मूत्र प्रस्नवणे-मूत्रयति-मूत्रति
धृ प्रस्नवणे-धारयति
ष्णु प्रस्नवणे-सौति
गल स्रवणे-गालयते
स्यन्दू प्रस्नवणे-स्यन्दते

× × ×
ज्या वयोहानौ-जिनाति
जृष् वयोहानौ-जीर्यति
सृष् वयोहानौ-झीर्यति
जृ वयोहानौ-जुणाति
जिच्च(वयोहानौ) ज्ञाययति-ज्रयति
जृ वयोहानौ-जारयति-जरति

## भर्जनार्थकाः

ऋिज भर्जने-ऋअते
भृजी भर्जने-भर्जते
लाज भर्जने च-लाजित
लाजि भर्जने च-लाजित

## वेष्टनार्थकाः

वेष्ट वेष्टने-वेष्टते
गुधपरिवेष्टने-गुध्यति
मुर वेष्टने-मुरति
कृती वेष्टने-कृत्यति
सूत्र वेष्टने-सूत्रयति
सूत्र वेष्टने-सूत्रयति-सूत्रति
गुडि वेष्टने-गुण्डयति-गुण्डति-ते

## याचनार्थकाः

वेथृयाचने-वेथते विधृयाचने-बेधते वनु याचने-वनुते नाथृ याञ्चथोपतापैश्चर्याशीषु-नाथते नाथृ-नाथते टुयाचृ याञ्च्यायाम्-याचित-ते अर्थ उपयाञ्च्ययाम् - अर्थयित-अर्थिति भिक्ष भिक्षायामलाभे - लाभेच-भिक्षते

## अल्पीभावार्थकाः

चुडि अल्पीभावे-चुण्डति चुट् अल्पीभावे-चुट्यति पुट् अल्पीभावे-पुट्यति लिश अल्पीभावे-लिश्यते

## आघातार्थकाः

तड आमाते-ताडयति दध घातने पालने च-दध्नोति ष्टक प्रतीघाते-स्तकति घट प्रतिघाते-घटति

## अतिसर्जनार्थकाः

दिश अतिसर्जने-दिशति-ते सृज विसर्गे-सृज्यते सृज विसर्गे-सुजति

## आक्रोशार्थकाः

शप आक्रोशे-शप्यति-ते विट आक्रोशे-वेटित आङ् क्रन्द सातत्ये-आक्रन्दयति शप आक्रोशे-शपति-शपते

#### ताडनार्थकाः

तिंड ताडने-तण्डते जसु ताडने-जासयति व्यथ ताडने-विध्यति

## मर्दनार्थका:

म्रद मर्दने-म्रदते भंजो आमर्दने-भनक्ति दिवु मर्दने-देवयति मुड मर्दने-मोडति पुड मर्दने-प्रोडति

× × × कुत्र शैथिल्ये-कत्रयति-कत्रति चिल्ल शैथिल्ये - भावकरणेच-चिल्लिति श्रथि शैथिल्ये-श्रन्थते

× × ×
 कठि शोके-कण्ठते
 मठि शोके-मण्ठते
 शुचशोके-शोचित

× × × × लुंच अपनयने-लुञ्जति हुङ् अपनयने-ह्नुते ओण्ट अपनयने-ओणति

× × × πायृ सन्तानपालनयोः-तायते सत्र सन्तानक्रियायाम्-सत्रयति-सत्रति बुवप् बीजसन्ताने-वपति

× × × कूल आवरणे-कूलित तुत्थ आवरणे-तुत्थयित-तुत्थिति वृञ् आवरणे-वारयित-वरित-वरते

x x x

मूल प्रतिष्ठयाम्-मूलित गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थेच-गाथते तल प्रतिष्ठायाम्-तालयति × × ×

तुट कलहकर्मणि-तुटित जज युद्धे-जजित संग्राम युद्धे-संग्रामयित-संग्रामित

^ × × ×
सार दौर्बल्ये-सारयति-सारति
श्रथ दौर्बल्ये-श्रथयति-श्रथति
कृप दौर्बल्ये-कर्पयति-कर्पति

× × × × दीङ् क्षये-दीयते म्लै हर्षक्षये-म्लायति ग्लै हर्षक्षये-ग्लायति

े तिक कृच्छ्रजीवने-तङ्किति कठ कृच्छ्रजीवने-कठित छजिकृच्छ्रजीवने-छञ्जयित-छञ्जित

× × ×पा पाने-पिबतिधेट् पाने-धयितपीङ् पाने-पीयते

शुचिर् पूती भावे-शुच्यति-ते कुथपूतीभावे-कुथ्यति दाप् लवने-दाति पल्यूललवनपवनयो:-ल्यूलयति-ल्यूलित भिदिर विदारणे-भिनत्ति-भिनते दुविदारणे-दुणाति दल विदारणे-दालयति मार्ग अन्वेषणे-मार्गयति-मार्गति गवेष अन्वेषणे-गवेषयति-गवेषति मृग अन्वेषणे-मार्गयति-मार्गति वन संभक्तौ-वनित षण संभक्तौ-सनति व संभक्तौ-वृणाते तंचू संकोचने-तनिक यत्रि संकोचे-यन्त्रयति कूण संकोचे-कूणयति-कूणति जयी तन्तु सन्ताने-जयते षिवुतन्तुसन्ताने-सीव्यति वेज् तन्त् सन्ताने-वयति लुबि अदर्शने-लुम्बयति त्वि अदर्शने-त्वयति णस अदर्शने-नश्यति षप समवाये-सपति षच समवाये-सचित-सचते उच समवाये-उच्यति

ईश ऐश्वर्ये-ईष्टे तप ऐश्वर्ये वा-तप्यते ष्र ऐश्वर्य दीप्त्यो:-सुरति इदि परमैश्वर्ये-इन्दति गृहसंवरणे-गृहति-गृहते त्वच संवरणे-त्वचित बिल संवरणे-बिलति शृध् उन्दने-शर्धति-शर्धते मृध् उन्दने-मर्धति-मर्धते कुद्रि अनृतभाषणे-कुद्रयति हृष् अलीके-हर्षति छद अपवारणे-छादयति-छादति-छदयति-छदति लज अपवारणे-लाजयति अमरोगे-आमयति ज्वररोगे-ज्वरति स्खद स्खदने-स्खदते खैखदने-खायति उभपूरणे-उभित उम्भ पुरणे-उम्भति अञ्चविशेषणे-अंचयति शिष्ल विशेषणे-शिनष्टि

यु जुगुप्सायाम्-यावयते गल्हकुत्सायाम्-गल्हते × × × वञ्जपलम्भने-वञ्चयते आप्लुलम्भने-आपयति-आपति × × × णट नृत्तौ-नटति नृती गात्रविनामे-नृत्यति × × रञ्चरागे-रज्यति-रज्यते × × × न नये-नरति न नये-नृणाति बुक्क भषणे-बुक्कति-बुक्कयति पिशि अवयवे-पिशति पट अवयवे-सरित बिदि अवयवे-बिन्दति शम आलोचने-शामयते लक्ष आलोचने-लाक्षयते पूञ् पवने-पुनाति-पुनीते पूङ् पवने-पवते गडि वदनैकदेशे-गण्डति गाडि वदनैकदेशे-गण्डयति तर्जतर्जने-तर्जयते भर्त्सतर्जने-भर्त्सयते गन्ध अर्दने-गन्धयते

बस्त अर्दने-बस्तयते × · × धुक्ष सन्दीपन - क्लेशन-जीवनेषु धिक्ष संदीपनक्लेशन जीवनेषु धिक्षते दंश दशने-दशति दशि दंशने-दंशयते × श्रुश्रवणे-शृणोति शीङ् श्रवणे-शीयते स्तन देवशब्दे-स्तनयति गदी देवशब्दे-गदयति × पचि व्यक्तीकरणे-पञ्चते अञ्जूव्यक्ति-अंजति × × शदलु शातने-शीयते (शिदे:शित:) शद्ध शातने-शदति ज्ञा निशामनं-ज्ञाति उ बुन्दिर् निशामने-बुन्दति-ते वीरविक्रान्तौ-वीरयति-वीरति शूर विक्रान्तौ-शूरयति-शूरति × × पृची संपर्चने-पृक्ते कुच संपर्चने-कोचित षुञ् अभिषवे-सुनोति-सुनुते

शुच्य अभिषवे-शुच्यति × चल भृतौ-चालयति भट भृतौ-भटति लिगि चित्रीकरणे-लिंगयति चित्र चित्रीकरणे-चित्रयति-चित्रति वीरकर्मसमाप्तौ-वीरयति-वीरति पारकर्मसमाप्तौ-पारयति-पारति × चक्क व्यथने-चक्कयति चुक्क व्यथने-चुक्कयति जागृ निद्राक्षये-जार्गार्त द्राह निद्राक्षये-द्राहति × मुद संसर्गे-मोदयति-ते पुट संसर्गे-पुटयति-पुटति × आछि आयामे-आञ्छति पुङ्व्यायामे-व्याप्रियते डुक्रीञ् द्रव्यविनिमये-क्रीणाति-क्रीणीते व्यय वित्तसमुत्सर्गे-व्यययति-व्ययति × X छुप स्पर्शे-छुपति स्पृश संस्पर्शने-स्पृशति ×

इङ् अध्ययने-अधीते चर्च अध्ययने-चर्चयति × मेधृ संगमेच मेधति-मेधते मिल संगमे-मिलति-मिलते × × णिसि चुम्बने-निंस्ते चुबि वत्क्रसंयोगे-चुम्बति × चिञ् चयने-चिनोति-चिन्ते चिञ् चयने-चययति-चययनि × जित्वरा संभ्रमे-त्वरते तुर त्वरणे-तुतोर्ति शठ असंस्कारगत्यो: शाठयति-श्वट श्वाठयति मिदृ मेधाहिंसनयो: मेदति-मेदते X ष्णु डद्गिरणे-स्नृह्यति दुवम् उद्गिरणे-वमति स्किभ प्रतिबन्धे-स्कम्भते ष्ट्रभि प्रतिबन्धे-स्तम्भते × णलगन्धे-नलति ध्रा गन्धोपादाने-जिघ्नति x x x खिद दैन्ये-खिन्ते ग्लेस दैन्ये-ग्लेपते

षम अवैकल्ये-समिति

ष्टम अवैकल्ये-स्तमित

× × ×

गल्भ धाष्ट्यें-गल्भते

क्लीवृ आधाष्ट्यें-क्लीबते

× × ×

प्वञ्ज परिष्वंगे-स्वजते

शिलष आलिंगने-शिलष्यित

× × ×

विद चेतन आख्यान निवासेषु

वेदयते

चितसंचेतने-चेतयते

× × ×

णौवेष्टने-स्तायित

ष्टै वेष्टने-स्तायित

× × ×

व्रीड चोदने लज्जायां-व्रीङ्यित

चुद संचोदने-चोदयित
खिद परिखाते-खिघित
क्लिशू विबाधने-क्लिश्नाति
मार्ग संस्कारगत्योः मार्गयित
व्रजसंस्कारगत्योः व्राजयित

× × ×

कुड बाल्ये-कुडित
लट बाल्ये-लटित
साम सान्त्वप्रयोगे-सामयितसामित
पान्त्व सामप्रयोगे-सान्त्वयित

× × ×

युज संयमने योजयित-योजित
पर्च संयमने-पर्चयित-पर्चित

× × ×

स्कुदि आप्रवणे-स्कुन्देते

स्कुव आप्रवणे-स्कुनोति-स्कुनुते

× × ×
लिंड विलासे-लण्डित
लंड विलासे-लंडित
× × ×
शमु उपशमे-शाम्यित
दमु उपशमे-दाम्यित
नट अवस्कन्दने-नाटयित
ष्टिध आस्कन्दने-सितधते
राध संसिद्धौ-राघ्रोति
साधसंसिद्धौ-साध्रोति
× × ×
भृशु अधः पतने-भृश्यित
भृशु अधः पतने-भृश्यित
भृशु अधः पतने-भृश्यित
नाह उपादाने-गृह्णाित
इलभष् प्राप्तौ-लभते



